242 मानान र 

MMA

हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। जयि श्रिवा-श्रिव जानकि-राम। जय रघुनन्दन जय सियाराम।। रघुपित राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम।। जय जय दुर्गा जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा।।

| <u>a_a</u>                                                                                                        | A second |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — विषय-सूची                                                                                                       | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | कल्याण, सौर वैशास, मई सन् १९४९ की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Civa                                                                                                              | <b>५७-सं</b> ख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १-सब प्राणियोंमें आत्मा और आत्मामें सब प्राणी [कविता] ( पाण्डेय                                                   | पं०श्रीरामनारायणदत्त्वजी शास्त्री 'राम') · · · ९६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                   | ••• ९७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २-कल्पाण ('शिव')                                                                                                  | 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३-प्रमुका आदेश                                                                                                    | 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y-परवशता [कविता] (सम्मान्य पं॰ श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी)                                                            | 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ५-भीकुणलेलका चिन्तन                                                                                               | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ६ - ईशोपनिषद्पर न्यावहारिक दृष्टि (श्रीसमलालजी पहाड़ा)                                                            | 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७-अक्टूका सोमान्य (पं० श्रीजनकीनायजी शर्मा)<br>८-मारतीय दर्शनका व्यावदारिक रूप (श्रीधर्मदेवजी शास्त्री, दर्श      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ८—मारताय दशनका व्यावहारिक रूप ( आवसदवजा राजा) एस<br>९—आव्यात्मिक दृष्टि ( प्रो० पं० श्रीलालजीरामजी ग्रुळ) एम्० ए० | , बीo टीo) · · · ९९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १०-अवधूत [कहानी] (श्री चक्र?)                                                                                     | *** \$000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ११-दानवीर [ एकाङ्की नाटक ] ( श्रीशिवशङ्करजी वाशिष्ठ)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १२-चातक चतुर राम स्थाम घनके ( पं॰ श्रीरामिकङ्करजी उपाध्या                                                         | 1) 8004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १३-जगदम्बासे [कविता] (श्रीशिवनायजी दुवे)                                                                          | *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १४-परमार्थ-पत्रावली (श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १५-दुःखका रहस्य (श्रीब्रह्मानन्दजी )                                                                              | . 1044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १६-इष्ट-रहस्य (महामहोपाच्याय पं॰ श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्॰                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १७-कामके पत्र                                                                                                     | *** \$086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १८-सायन-सर्वस्य ( श्रीबाब्लालची गुप्त 'स्याम' )                                                                   | १०३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वित्र-स्वी                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विरंगा                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १—सब भूतोंमें आत्मा और आत्मामें सब भूत                                                                            | ••• ९६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

वार्षिक मृत्य भारतमें ६⊯) विदेशमें ८॥≠) (१३ शिल्खे) जय पावक रिव चन्द्र जयित जय । सत् चित् आनँद् भूमा जय जय ॥
जय जय विश्वरूप इरि जय । जय इर अखिलात्मन् जय जय ॥
जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

साधारण प्रति भारतमें ।=) विदेशमें ॥-) (१० पेंस)

सम्पादक इतुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्त्रामी, एम्० ए०, शास्त्री सुद्रक-प्रकासक अनस्यामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर



क्ल्याण

# सव भूतोंमें आत्मा और आत्मामें सब भूत

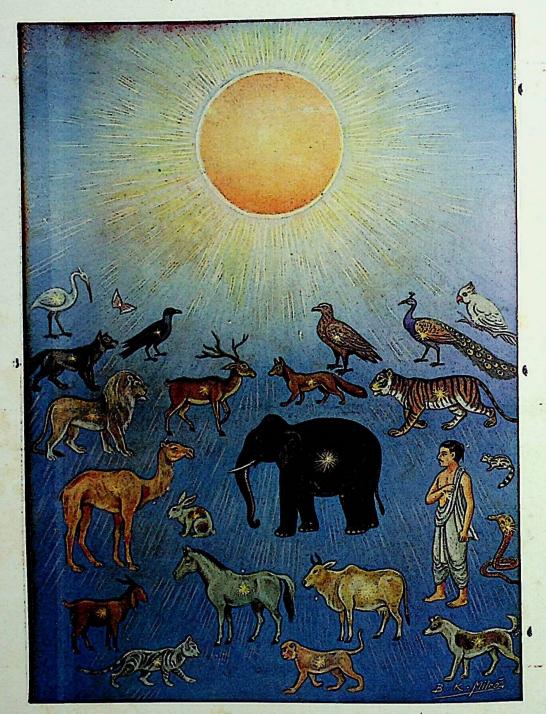

आत्मा सब भूतोंमें स्थित, सब भूतोंकी आत्मामें सृष्टि। योगयुक सबमें समदर्शी ज्ञानी जनकी है यह हृष्टि॥ (गीता ६। २९)

🕉 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदन्वते । पूर्णस्य पूर्णमादाव पूर्णमेवावशिष्यते ॥



वेणुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने । कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलघारिणे ।। वक्कवीनयनाम्मोजमालिने नृत्यशालिने । नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ।।

वर्ष २३

गोरखपुर, सौर ज्येष्ठ २००६, मई १९४९

संख्या ५ पूर्ण संख्या २७०

# सब प्राणियोंमें आत्मा और आत्मामें सब प्राणी

सब तन चेतन-अंस समान।
ज्यों नममें प्रमटत घन-मंडल घनमें ज्योम-वितान॥
जलमें उठत तरंग, तरंगनमें जलरासि अमान।
तैसइ विशु आत्मामें राजत जेते जीव जहान॥
सब जीवनमें सो प्रकासमय आत्मा एक महान।
योग-युक्त सबमें समद्रसी श्वानीको यह ज्ञान॥

'राम'

水水水水水水水

**?**— **?**—

याद रक्खों—तभीतक तुम्हारा निर्णय श्रमपूर्ण, संदिग्ध और परिणाममें हानिकारक होता है, जबतक कि तुम्हारे मनमें काम, क्रोध, लोभ, खार्थ, घृणा, द्वेष, अभिमान, भय, प्रतिशोधकी भावना, बैर और हिंसादि दोष वर्तमान हैं और भगवान्की दिव्य वाणीकी स्फुरणाके लिये खुला मार्ग नहीं है।

याद रक्खो—जब तुम मनको इन दोषोंसे मुक्त कर भगवान्की कृपाके प्रकाशसे भर छोगे और शुद्ध भगवदीय विचार, जिनमें आगे-पीछे सर्वत्र पर-द्वितकी भावना भरी होगी, तुम्हारे मनको छा छेंगे, तब तुम्हारा जो कुछ भी निर्णय होगा, वह निर्भान्त सत्य और परिणाममें हितकारक होगा।

याद रक्खो—व्यक्तिगत खार्थ मनुष्यके ज्ञानको हरकर उसे अंधा बंना देता है, फिर, उसकी बुद्धिपर पर्दा पड़ जानेके कारण वह यथार्थ निर्णय नहीं कर सकती। जो बुद्धि खार्थसे ढकी नहीं होती, उसीके द्वारा भगवान्के ज्ञानका प्रकाश होता है।

याद रक्खो—जिस इदयमें नित्य-निरन्तर भगवान् विराजित रहते हैं, उस इदयमें दैवीसम्पत्तिके गुण,— त्याग, क्षमा, वैराग्य, नि:खार्थभाव, प्रेम, सुहृदता, विनय, निर्भयता, सिह्ण्युता, स्नेह और अर्हिसा आदि— खामाविक ही रहते हैं और वहींसे भगवान्की दिव्य वाणी स्फुरित हुआ करती है।

याद रक्खो—जब तुम्हारा मन भगवदीय सत्यको प्राप्त करनेके लिये उत्सुक तथा उन्मुक्त होगा, तब उसमें खयं ही उस सत्यका प्रकाश होगा और तब जो कुछ निर्णय होगा, वह सत्य ही होगा।

याद रक्खो—जब तुम्हारे हृदयमें दूसरोंका हित ही अपने हितके रूपमें प्रकट होगा, तब उसमें खामाविक वही विचार आवेंगे जो पर-हितकारक होंगे और

तदनुसार ही निर्णय होगा और जिस निर्णयमें पर-हित भरा है, उस निर्णयसे परिणाममें अपना अहित कभी हो ही नहीं सकता।

याद रक्खो जिन मनुष्यके हृदयमें भगवत्रेमका प्रादुर्भाव होता है, तब उसको जगत्में कोई पराया दीखता ही नहीं । ऐसी अवस्थामें उसका खार्थ भी विस्तृत हो जाता है। फिर वह जगत्के भलेमें ही अपना भला देखता है, किसी एक क्षुद्र प्राणीका अहित भी उसे सहन नहीं होता । इस प्रकारके प्रेमका प्रकाश खार्थके अन्धकारको सर्वथा नष्ट कर देता है। फिर उस प्रकाशमें जो कुछ निर्णय होता है वह सर्वथा मङ्गल्ययहोता है।

याद रक्खों—जब तुम भगवान्की इच्छामें अपनी इच्छा मिला दोगे, तभी तुम्हारा निर्णय निष्पक्ष और निर्भान्त होगा।

याद रक्खों—भगवान्की इच्छासे विरुद्ध इच्छा रखनेवालेकी इच्छा कभी सफल तो होती ही नहीं, पद-पदपर उसे असफलता, निराशा और वेदनाका सामना करना पड़ता है। उसका प्रत्येक निश्चय, प्रत्येक विचार आन्त और परिणाममें पीड़ादायक होता है तथा उसका जीवन नित्य अशान्तिमें ही बीतता है।

याद रक्खो—तुम यदि अपनेको भगवान्के प्रति सौंप देते हो, अपनी इच्छाओंको भगवान्की इच्छामें मिला देते हो एवं अपने ज्ञान और बलको भगवान्के ज्ञान और बलका अंश मान लेते हो तो निश्चय समझो फिर तुम भगवान्की मङ्गलमयी इच्छासे मङ्गलमय बनकर, भगवान्के नित्य सत्य ज्ञान और अचिन्त्य अपरिमित बलसे सुरक्षित होकर केवल अपना ही कल्याण नहीं करोगे; तुम्हारा प्रत्येक विचार, तुम्हारा प्रत्येक निश्चय और तुम्हारी प्रत्येक किया अखिल जगत्का मङ्गल करनेवाली होगी।

सब मनुष्योंको सब समय प्रभुकी ओरसे अपने अन्तरात्मामें यह आदेश अवश्य मिछता रहता है कि 'ऐसे करो', 'ऐसे मत करो' किंतु हम अधिकांश ऐसे हैं जो उनके आदेशको सुन नहीं पाते। यदि कहीं कोई सुनता भी है, तो वह उपेक्षा करता है। इसका निश्चित परिणाम यह होता है कि हम जहाँ जिस क्षेत्रमें जाते हैं, वहाँ ही हमें उलझन मिलती है। अपनेसे आगे बढ़े हुएको देखकर हम जल उठते हैं। अपनी जलनको शान्त करनेके लिये उसकी कट आलोचना आरम्भ करते हैं और जलन उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य सभी हमें भूले हुए दिखायी देते हैं, सत्रको सुधारनेका सारी बुराइयोंको एक साथ दूर-कर देनेका हम ठेका ले बैठते हैं। विरोधीकी एक बात भी सुननेके लिये हम तैयार नहीं, अपनी-अपनी ही हमें सुनानी रहती हैं । अपना मैल धोनेके लिये हमारे पास अवकाश नहीं बच रहतां। धोना दूर, हम भी गंदे हो सकते हैं, यह सोचने-विचारनेतकका अवकाश नहीं; वस्तुत: मैलसे हम चिपटे होते हैं, पर खप्न देखने लगते हैं खर्गीय जीवनका । प्रभुकी ओरसे आयी हुई प्रेरणाको, उनके दिये हुए स्नेह्मरे आदेशको न सुननेका, सुनकर उपेक्षा कर देनेका यह खाभाविक परिणाम है ! तथा ऐसी भावना, ऐसी प्रवृत्ति जितनी अधिक बढ़ती है, उतनी ही मात्रामें हम उत्तरोत्तर उनकी मंगळ-प्रेरणाको प्रहण करनेमें अयोग्य बनते जाते हैं। उनकी आवाज और हमारे ज्ञानके बीचमें व्यवधान घना होता जाता है। कुत्सित भावना, उनसे कुत्सित प्रवृत्ति, फिर उनसे कुत्सित संस्कार—इनकी क्रमशः मोटी-मोटी दीवालें बनती जाती हैं और इसी क्रमसे धीरे-धीरे प्रभुकी ओरसे आयी हुई सूचना क्षीण, क्षीणतर होती हुई अन्तमें वह ऐसी बन जाती है मानो छप्त हो

गयी; है ही नहीं, थी ही नहीं। आदेश तो उस समय भी आता ही रहता है, पर हमारा मन उसे प्रहण करनेमें सर्वथा अयोग्य हो जाता है, इसिट्ये वह आदेश सुन नहीं पड़ता।

कल्पना करें, हमारे सामने जीवनयात्रासम्बन्धी कोई प्रश्न उपस्थित हुआ । अब इस विषयमें कौन-सी व्यवस्था सबसे सुन्दर होगी, हमें क्या करना चाहिये, हम क्या करें—ये सभी बातें हमें प्रमुकी ओरसे प्राप्त होती हैं, उनका निश्चित आदेश इस सम्बन्धमें हमंमेंसे प्रत्येकको अवस्य मिळता है, पर हम सुन नहीं पाते। और तवतक सुन भी नहीं पार्येगे, जवतक अपने अंदर बार-बार पद-पदपर व्यक्त होनेवाली व्यक्तिगत अहङ्कारकी आवाजको सर्वया कुचळकर हम प्रमुकी आवाज, प्रभुके आदेशको वास्तवमें सुननेके छिये तैयार न हो जायँगे। हमारे सामने तो जब कोई भी समस्या आती है तो हमारा अहङ्कार सामने आ जाता है, और एकके बाद एक अनेकों युक्ति बतलाने लगता है-यह करो, वह करो। हम सोचते हैं, ऐसा करके हम सफल हो जायँगे, सुखी हो जायँगे । क्षणभरके लिये भी हमारे अंदर यह त्रिचारतक नहीं उदय होता कि यह कार्य, यह ढंग प्रभुके आदेशका अनुगामी है या नहीं। मन अगणित-असंख्य संस्कारोंसे, वासनाओंसे भरा होता है। वर्तमानका वातावरण अनुरूप संस्कारोंको प्रभावितं करता रहता है। वे जांग उठते हैं तथा उन्हींके अनुरूप हम अपना कार्यक्रम स्थिर करते हैं, समस्याएँ हल करने चलते हैं। संयोगसे हमारे कुछ कार्यक्रम, कुछ सुझाव प्रमुके आदेशके अनुकूछ मले हो जायँ, पर अधिकांश विपरीत होते हैं । विपरीत होनेका ही यह प्रमाण है कि आगे बढ़ते ही हम उछझन, ईर्ष्या, परनिन्दा, अहम्मन्यता, असिहण्युता, मिलनता, अज्ञान—इनसे विर जाते हैं। यह आजके जगत्में हो रहा है; हम सोच-कर देखेंगे तो प्राय: सर्वत्र सभी क्षेत्रोंमें, कहीं कम तो कहीं अधिक, यही स्पष्ट देख पायेंगे!

यह ठीक है कि अहङ्कारकी आत्राजको सर्वथा शान्त कर देनाव्सहज नहीं और यह हुए विना प्रभुके सङ्केतको भी स्पष्ट सुन लेना संभव नहीं । पर इस दिशामें हमारा प्रयत्न भी तो हो । उनकी ओरसे आयी हुई प्रेरणाको प्रहण करनेके लिये हमारा मन न्मुख तो हो । हम अपनी प्रत्येक चेष्टाके आरम्भमें उनकी ओर मुड़ें तो सही । हमारी इच्छा तो हो । उनके आदेशका अनुसरण करनेका निश्चय तो हमारी बुद्धिमें हो जाय। फिर तो उनकी ओरसे कुछ-न-कुछ, नहीं-नहीं पर्याप्त अकाश मिलेगा ही । एक वार हम अपने सञ्चित संस्कारोंके प्रवाह (स्फुरणा) को रोक दें, मनको खाछी कर दें; न खाछी कर सकें, वरवस स्फरणाएँ उठती ही रहें तो फिर प्रभुसे सम्बन्ध रखनेवाले विचारोंको, भावोंको मनमें भरना आरम्भ कर दें, अभुके स्मरणसे चित्तको पृरित करने छग जायँ। इससे यह होगा कि अहङ्कार रहनेपर भी चित्तमें प्रभुके दिव्य संदेशका स्पन्दन आरम्भ हो जायगा। कदाचित् अपने एवं प्रमुके बीचमें स्थित आवरणकी चनताके कारण हमें उस स्पन्दनकी अनुभूति न हो अथवा इतनी अस्पष्ट हो कि हम ठीक-ठीक उसे समझ न पावें, प्रमु क्या चाहते हैं, उनकी क्या आज्ञा है, यह स्पष्ट निर्णय हम नहीं कर पायें, तो भी हमारा काम तो हो ही जायगा । वह इस रूपमें कि हमारे अनजानमें ही हमारे चित्तकी, बुद्धिकी, इन्द्रियोंकी गति उसी ओर हो जायगी जिस ओर प्रभु हमें ले जाना चाहते थे। तथा उस ओर गति होनेपर उल्झन हमारे लिये नहीं रहेगी, हम क्या करें, क्या नहीं करें यह उधेइबुन नहीं रहेगी। अपने-आप खामाविक ही हम, जिस ओरसे

हटना चाहिये, हट जायँगे, जिधर चलते रहना चाहिये. चलते रहेंगे। ईर्ध्यांकी आग फिर हमें नहीं जलायेगी, 'हाय रे, हमने इतना ही कमाया, उसने इतने कमा छिये; हमारी पूछ नहीं, उसको सभी आदर देते हैं, हम पीछे रह गये, वह आगे बढ़ गया, वह गिर क्यों नहीं पड़ता'—ये कलुषित भावनाएँ हमें छू नहीं सकेंगी। दूसरेके दोषोंकी आलोचना कर अपना मन गंदा करनेकी प्रवृत्ति हममें नहीं होगी | 'हम ठीक हैं अन्य सभी भ्रान्त हैं'-यह गर्व हमारे अंदर नहीं आयेगा। सबको निर्मल कर देनेका बीड़ा हम कदापि नहीं उठायेंगे। अपने विपक्षीकी वातका भी हम यथायोग्य आदर करेंगे। अपने अंदरका छोटे-से-छोटा दोष भी सामने आने लगेगा । उसे धोनेमें ही हम इतना व्यस्त हो जायँगे कि दूसरोंमें कहीं मैछ है भी, यह स्मृति छुत हो जायगी। अपनी स्थितिके सम्बन्धमें हमें भ्रान्ति नहीं होगी, वास्तवमें हम जहाँ हैं, उसका ज्ञान हमें वना रहेगा; भूलकर भी हम हवाई किलेमें राजा बनकर सैर करने न जायँगे; मलिनतासे भरे रहनेपर भी देवता, महात्मा होनेका भ्रम हमारे अंदर कभी नहीं आयेगा । प्रत्येक चेष्टाके आरम्भमें - चाहे वह कितनी भी नगण्य-सी चेष्टा क्यों न हो-प्रभुकी प्रेरणा, इच्छा, आदेशके साँचेमें हमारी बुद्धि मन इन्द्रियोंके ढल जानेपर ये वातें हममें निश्चितरूपसे होंगी ही । ये नहीं हों, इनसे विपरीत हो तो समझ लेना चाहिये कि हमारी चेष्टा प्रमुकी प्रेरणासे परिचालित नहीं है; अपितु हम अहङ्कार-की आवाजसे नियन्त्रित होकर पीछेकी ओर, नीचे गिरते जा रहे हैं। जितनी शीव्रतासे हम चेतेंगे, उतना ही अधिक हमारा एवं जगत्का लाभ होगा । जितनी अधिक देर छगेगी उतनी ही अधिक मात्रामें हमारा एवं जगत्के घ्वंसका मार्ग प्रशस्त होगा।

अत्यन्त कठिन मार्गसे हम चल रहे हैं, पासमें पथके लिये पाथेय ( राहखर्च ) भी नहीं है और सबसे बड़े मजेकी बात तो यह है कि हमें जिस गाँवमें जाना है, उसका नामतक हम भूछ गये हैं। मार्ग कठिन इसलिये कि हमारे चारों ओर विषयोंके झाड़-झंखाड़ पर्वत, वन भरे पड़े हैं, क्षण-क्षणमें हम रास्ता भूछ रहे हैं। प्रभुकी स्मृतिरूपी पाथेय भी नहीं, जो हमारे श्रान्त मन, इन्द्रिय, प्राणोंमें पुन:-पुन: नवशक्तिका सञ्चार करता रहे। और सबसे अधिक चिन्ताकी बात तो यह है कि हम मानव-जीवनके उद्देश्यको ही भूछ गये हैं । प्रमुक्ती प्राप्ति ही हमारे जीवनका एकमात्र उद्देश्य है, वहीं हमें जाना है, हमें इस वातकी ही विस्मृति हो गयी है। ऐसी अवस्थामें प्रत्येक कार्यका आरम्भ करते समय प्रभुका संकेत ग्रहण करनेकी चृत्ति हमारे अंदर जाग उठे, हम उसके लिये प्रयास करें, यह सम्भावना कहाँ ? हाँ, किसी अनिर्वचनीय सौमाग्य-

वश यदि दु:खोंसे छूटनेके लिये भी हम प्रभुको पुकार सकों, सच्चे सरल हृदयसे अपनी यह विनय सुना सकों,—'नाथ! अब तुम्हीं आगे ले चलों

तुलसिदास भव-त्रास हरहु अव, होहु राम अनुकूछा रे।

ेंदर जाग उठे तो भी जीवनके अन्ततक हम कृतार्थ हो जायँ। इसमें तिनक भी संदेहके लिये स्थान नहीं। दु:खमें की हुई प्रत्येक पुकार हमारे एवं प्रमुक्ते बीचमें स्थित परदेको क्रमशः फाइती ही जायगी। प्रमुक्ते साथ किया हुआ क्षणभरका सम्बन्ध भी हमारे मन, प्राण एवं इन्द्रियोंमें अपनी छाप—स्थायी प्रभाव छोड़ जायगा। किसी दिन प्रबल्ल दु:खको निमित्त बनाकर प्रमुक्तो पुकारते समय कोई ऐसा भरपूर धक्का लगेगा कि आवरण छिन्न-भिन्न हो जायगा। उसीके साथ हमारे अहङ्कारकी आवाज भी शान्त हो जायगी, और तब वास्तवमें हम प्रमुक्ता आदेश अत्यन्त स्पष्टक्तपसे सुननेमें समर्थ हो सकेंगे। उस समय हमारा जीवन कुछ और ही होगा।

### परवशता

( रचियता—सम्मान्य पं॰ श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी )

कोई पेसा पाप नहीं है,

जो करने से वचा हुआ हो,

फिर भी हम करते रहते हैं।

कोई ऐसा झूठ नहीं है,

जो कहने से शेष रहा हो, फिर भी हम कहते रहते हैं।

कोई ऐसी गाँउ नहीं है,

जो अवतक वाँघी न गई हो , फिर भी हम बाँघा करते हैं। कोई निंदा रह न गई है,

जो मुँह मुँह सेवँटन चुकी हो,

फिर भी इम बाँटा करते हैं।

कोई ऐसा कष्ट नहीं है,

जो अबतक भोगा न गया हो,

फिर भी हम भोगा करते हैं।

कोई ऐसी मौत नहीं है,

जो जीवन में बदल चुकी हो,

फिर भी इस मरते मरते हैं।

## श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन erei ere einelf rier, we die er

खर्गीय देवोंकी अवणशक्ति छप्त हो गयी यी। नागळोकके प्राणी भी विधर प्रायः हो गये थे । तथा दिङ्नाग प्रकम्पित हो रहे थे। क्षणभरके लिये समस्त ब्रह्माण्डमें उसके अतिरिक्त अन्य कोई शब्द अवशिष्ट नहीं रहा था । ऐसी एक साथ शतसहस्र प्रलयङ्कर वज्रपातकी-सी वह प्रचण्ड ध्वनि अर्जुनवृक्षोंके धराशायी होनेपर हुई थी। किंतु अघटनघटनापटीयसी योगमायाने उस ध्वनिको व्रजपुरके धरातल्पर तो तवतक प्रकट नहीं होने दिया, जवतक कुवेरतनय नलकूवर-मणिप्रीव श्रीकृष्णचन्द्र-का स्तवन कर चलें नहीं गये । स्तुतिके समय कितने क्षण, कितने दिन, कितने मास, कितने वर्ष, कितने युग बीते थे, यह कल्पना प्राकृत मनमें समा नहीं सकती पर जितना भी समय छगा हो, उतने काछतक तो व्रजपुर निश्चितरूपसे नीरव या । अवश्य ही गृहकार्यमें संख्य गोपसुन्दरियोंकी एवं व्रजराजमहिषीकी कङ्कण-ब्रङ्कति, नृपुर-रव रह-रहकर उस नीरवताको भंग कर देते थे। पक्षियोंका कल्रव, भ्रमरका गुझन तो इनमें स्थायी खरकी भाँति समा गया था। पर ज्यों ही कुवेरपुत्र दृष्टिपयसे ओझल हुए कि वस, समस्त व्रजपुर भी उस प्रचण्ड घ्वनिसे कॉॅंप उठा । गोवर्द्धनपरिसर, परिसरकीं समल्ङ्कत यज्ञभूमि ऐसी हिल गयी मानो भूकस्प हुआ हो । गोपोंके, गोपरामाओंके अङ्ग ऐसे नाचने छगे, मानो सहसा सबके अङ्गोंमें कम्पवायुका प्रकोप हो गया हो-तरु टूटत चरके झरमर झरके फिरि भरभरके भूमि परे। धर थल्यल धरके लोग नगरके थरथर थरके चौंकि परे ॥

तहँ उर सब नरके इंमि खरखरके जनु घनतरके झरप तहाँ। जे गिरत न सरके प्रह सब वरके को कहि हरिके गुननि महाँ॥

व्रजेस्वरीकी भी यही दशा है । साथ ही उन्हें ऊखलमें बँघे अपने नीलमणिकी स्मृति हो आयी है ।

श्रीकृष्णचन्द्रका उन्हें विस्मरण हो गया हो, यह बात नहीं | केवल अभी कुछ देर पहले लीलाशक्तिने उनके एवं नीलमणिके बीचमें अपना आँचल फैला रक्खा था, उसकी ओटमें मैया अपने जीवनधनको देखकर भी अच्छी तरह नहीं देख पा रही थीं । पर अब अञ्चल हट चुका था, उसकी आवश्यकता नहीं रही थी। इसीलिये मैयाको मानो वहींसे, कक्षकी मणिभित्तिका न्यवधान रहनेपर भी नीलमणिके स्पष्ट दर्शन होने लो हैं। मैया उस समय भी अपने नील्मणिको खिलानेके लिये दिधमन्यन ही कर रही थीं, पर अब अवकाश कहाँ ! तृणावर्तके समय भी ऐसी-सी ही ध्वनि हुई थी यह संस्कार जागनेमें देर थोड़े लगी। मैया मन्थनदण्डको फेंककर विद्युद्गतिसे वहाँ उस स्थानपर जा पहुँचती हैं जहाँ वे अपने नीलमणिको ऊखल्से बाँध गयी थीं। वहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ, उससे कुछ ही दूरपर वे गोपशिश कोलाहल कर रहे हैं, और वे प्रकाण्ड यमलार्जनवृक्ष धराशायी पड़े हैं —यह मैयाको दीख गया । 'आह ! मेरा नीलमणि कहाँ है ?'—मैया इतना ही सोच पायीं। फिर तो अङ्गोंमें रक्तसञ्चार स्थगित हो गया । उस समय उनके प्राण कहाँ थे ? धमनियोंमें रक्तका प्रवाह न रहनेपर भी वे निस्पन्द प्रस्तर प्रतिमाकी माँति ज्यों-की-त्यों खडी कैसे रहीं ?— इनका समाधांन तो सम्भव नहीं, पर मैयाकी स्थिति इस समय ठीक ऐसी ही है।

क्षणभर भी न लगा, व्रजपुरमें जितनी गोपसुन्दरियाँ थीं, सभी नन्दभवनमें आ पहुँचीं । उनकी तो बात क्या, वे निकट थीं, सुदूर गिरिराजके प्रान्तमें व्रजेश्वर थे, त्रजपुरका समस्त गोपसभुदाय था, वे सब-के-सब आ पहुँचे । उन सबको स्मृति है केवल एकमात्र श्रीकृष्ण- चन्द्रकी । वृक्षपातके उस महागर्जनको सुनकर सब इतने भयभीत हो गये हैं, श्रीकृष्णचन्द्रकी अनिष्ठाशङ्कासे उनका मन इतना अधिक भर गया है कि नन्दनन्दनके अतिरिक्त अन्य किसी भी वृत्तिके लिये वहाँ स्थान नहीं है । इस अवस्थामें वे आ पहुँचे हैं—

ःगोपा नन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवम् । तत्राजग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घातमयशङ्किताः॥ (श्रीमद्रा० १० । ११ । १)

श्रीकृष्णचन्द्रमें तन्मय हो जानेपर यहाँ भी, इस अपञ्चमें भी देश-कालका व्यवधान नहीं रहता। फिर यह तो खयं भगवान् व्रजेन्द्रनन्दनकी चिदानन्दमयी छीछा, उनके नित्य चिदानन्दमय परिकर, उनकी चिन्मयी ज़जमूमिसे सम्बद्ध घटना है । यहाँ व्रजेस्वर व्रजगोप यदि गिरिराजकी सीमा, विस्तृत वनप्रदेश, व्रजपुरकी उत्तुङ्ग अद्दालिकाएँ लाँघकर क्षणभरमें वहाँ नन्दप्राङ्गणमें आ पहुँचे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? यहाँ तो -छीलाके लिये ही चिन्मय देश-काल हैं । लीलामें आवश्यकतानुसार उनका विस्तार-सङ्कोच होता है। इस समय दोनोंकी आवश्यकता है । अतः नन्दव्रज एवं गिरिराजका मध्यवर्ती विशाल भूखण्ड तो सङ्कचित हो गया। व्रजेश्वर, गोप ऐसे आ पहुँचे मानो द्वारपर ही थे, पर वह प्राङ्गण बिस्तृत हो गया, इतने स्थानमें ही समस्त पुरवासी समा गये। अस्तु, आते ही सबकी दृष्टिमें भन्न -यमलार्जुनवृक्ष तो आ गये, महागर्जन इन्हींका था, यह भी ध्यानमें आ गया, पर इतने प्रकाण्ड वृक्ष मूळसे उखड़कर गिर कैसे गये, इनके धराशायी होनेमें हेतु क्या है, इसे वे सर्वथा नहीं समझ पाये। सहसा ऐसी घटना घटित हो जानेका कोई कारण वे न हूँ सके । कारण. न पाकर उनका चित्त आन्त होने लगा--

भूम्यां निपतितौ तत्र दहशुर्यमलार्जुनौ। स्रभुमुस्तदविशाय लक्ष्यं पतनकारणम्॥ (श्रीमद्रा॰ १०। ११। २)

अवतक उन्हें श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन नहीं हुए हैं। अर्जुनतरुकी शाखाश्रेणी, पल्छवजाछमें वे छिपे हैं। अवस्य ही गोपशिशुओंकी प्रसन्न, कौतुकपूर्ण मुद्रा देखकर उन्हें यह आश्वासन तो मिछ जाता है कि नन्द-नन्दन स्कुराछ हैं। अर्जुनतरुको घेरकर वे आश्चर्यकी मुद्रामें खड़े हो जाते हैं। इतनेमें व्रजेश्वरको एक गोपशिशु अङ्गुळीसे वृक्षमूळकी ओर देखनेका सङ्केत करता है । व्रजेश किञ्चित् उस ओर आगे बढ़कर देखते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें कल्पना नहीं थी कि अपने पुत्रकों ऐसी अद्भुत अनुपम झाँकी देखनेको मिलेगी । कटिप्रदेशमें पृहडोरी वँधी है, डोरी ऊखलसे सन्तद्ध है तथा अपने जानु एवं करतळको पृथ्वीपर टेके वे ऊखलको खींच रहे हैं तथा नेत्रोंमें भय भरा-है—यह दश्य ब्रजेक्शरके समक्ष आते ही न जाने कैसे सभी गोप-गोपसुन्दरियाँ भी एक साथ यह देख लेती हैं। वास्तवमें तरुके मूलोत्पाटनका हेतु उनके सामने आ जाता है, फिर भी वै समझ नहीं पाते। किस महाबल-वान्का यह कार्य है, किस हेतुसे उसने इन्हें उखाड़ फेंका इसका कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। क्षण-क्षणमें उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा है। अधिकांश-का मन किसी महावली दैत्यके उत्पातकी कल्पना कर व्याकुल होने लगता है-

उल्रुखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकम्। कस्येदं कुत आश्चर्यमुत्पात इति कातराः॥ (श्रीमद्रा०१०।११।३)

जो कुछ अधिक धैर्यशाली हैं, वे दैत्यकृत किस मायाका अनुसन्धान करने चलते हैं। पर वैसा कोई भी चिह्न उन्हें नहीं प्राप्त होता। दैत्य नहीं आया—यह धारणा तो पुष्ट होती है; किंतु—

विना वातं विना वर्षं विद्युत्प्रपतनं विना । विना हस्तिकृतं दोषं केनेमौ पातितौ द्रुमौ॥ (श्रीगोपालचम्पूः) 'झंझावात नहीं आया, वर्षा नहीं आयी, आकस्मिक वज्रपात भी नहीं हुआ है, यहाँ कोई मत्त गजेन्द्र भी नहीं आया कि जिसकी खच्छन्द चेष्टासे यह अनुचित घटना घटी हो, फिर इन युग्म अर्जुन वृक्षोंको गिराया तो किसने गिराया ?'

यह रहस्य वे न पा सके। उनकी विस्मयभरी आँखें गोपशिशुओंकी ओर केन्द्रित हो गयीं।

किंतु व्रजेश्वरका घ्यान अब इस ओर नहीं हैं। उनका अणु-अणु अपने इष्टदेव नारायणके प्रति कृतज्ञतासे पूर्ण हो रहा है। उत्खलमें वँघे पुत्रके अङ्गोंको अच्छी तरह टटोल्कर उन्होंने देख लिया, अपना जी भर लिया कि कहीं कोई क्षत नहीं लगा और फिर तो उनका रोम-रोम पुकार रहा है—'नारायण! देव! प्रभो! अशरणशरण! दीनवन्धो! नाथ! तुम्हारी जय हो! इस अयाचित अनुकम्पाकी जय हो!' व्रजेशका यह जय-जयकार अन्तस्तलमें ही सीमित नहीं रहा, वे उच्चलरसे श्रीनारायणदेवकी जय-घोषणा करने लगे।

इसी बीचमें दो शिशुओंने उनकी चादर खींचकर उनका घ्यान अपनी ओर खींचते हुए कहना आरम्म किया—'बाबा! सुनो! हम बताते हैं, कन्हैयाने ही तो बृक्ष उखाई हैं, देखो, यह ऊखल खींचते हुए पहले मीतर चला गया, फिर इसने उसको तिरला कर दिया और तब डोरी खींचने लगा। बस, बृक्ष टूट गये।' यह बात समाप्त होते-न-होते नन्दनपुत्र तोकने कहना आरम्म किया—'इतना ही नहीं बाबा! एक और खेल हुआ। इन दोनों बृक्षोंमेंसे दो पुरुष निकले, आगकी तरह जल रहे थे, वे बार-बार कन्हैया मैयाके चरणोंमें गिरते थे और बाबा! वे दोनों बड़ी देरतक गीत गा रहे थे; रो भी रहे थे, और फिर कन्हैया मैयाने भी अपने हाथ नचा-नचाकर उनसे कुल बातें कहीं और वे फिर चले गये।' सुबल भी बोल उठा—'बाबा! हम सबोंने देखा है इन्हीं वृक्षोंमेंसे वेदोनों निकले, कन्हैयाके साथ बातें की और फिर उत्तरकी ओर चले गये। इसके बाद उपनन्दसे, अन्यान्य वयस्क गोपोंसे, अपने पिता-पितृब्यसे सभी शिशु इसी घटनाको परम उल्लासमें भरकर बताने लगे—

बाला ऊचुरनेनेति तिर्यग्गतमुल्खलम्। विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्मिहि॥ (श्रीमद्रा०१०।११।४)

यह कहते समय उन गोपशिशुओंके मुखपर तो भय अथवा आश्चर्यकी छाया भी नहीं है। वे परम सत्य तथ्य बतला रहे हैं, इस दढ़ताके स्पष्ट चिह्न उनके। मुखमण्डलपर अवस्य अङ्कित हैं। अतिसय उत्कण्ठासे सवने इनकी बात सुनी भी; किंतु किसी भी गोपको उनकी वातपर विश्वास जो नहीं होता । सुनते ही संभी एक ही निर्णय देते हैं-- 'यह तो कदापि सम्भव नहीं, छोटे-से नन्दनन्दनके द्वारा यह कार्य हो, इस शिशुके बलप्रयोगसे ये वृक्ष उत्पाटित हुए हों, यह भी कहीं विश्वासकी वस्तु है ? हो नहीं सकता, श्रीकृष्णके छिये यह असम्भव है। केवल उन याज्ञिक ब्राह्मणोंको—जो गोपोंके साथ ही गिरिराजकी ओरसे दौड़कर आये थे-संदेह अवस्य होने लगा कि सम्मवतः गोपशिशुओंकी वात सत्य ही निकले । उनके ऐश्वर्यप्रवण चित्तमें खयं भगवान् त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके अनन्त ऐश्वर्यकी चर्चाको टिकनेके लिये स्थान है, उससे पूर्व पूतना, शकट, तृणावर्त आदिका निधन, शिशु श्रीकृष्णके द्वारा अनेकों अघटनघटन होते ये भूदेव देख चुके हैं। गोपोंने, गोपसुन्दरियोंने भी देखे तो अंबश्य हैं, पर उनके राग-रस-मसृण चित्तको श्रीकृष्णचन्द्रका ऐश्वर्य स्पर्श कर ले यह तो कभी सम्भव ही नहीं है। इसीछिये गोपोंने तो इसे तनिक भी खीकार नहीं किया, पर ब्राह्मण सन्दिग्ध्चित्त हो गये-

न ते तदुक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत्। वालस्योत्पाटनंतर्वोः केचित् सन्दिग्धचेतसः॥ (श्रीमद्रा०१०।११।५)

कुछ भी कारण हो त्रजेन्द्रके लिये अब यह सम्भव नहीं कि वे हेतु विचारनेमें समय लगा सकें। श्रीकृष्णचन्द्र-का परम सुन्दर पर भयमिश्रित मुखारविन्द उन्हें प्रवल वेगसे खींच रहा है—

तिन बिच हरि बैठे छवि-ऐना। डरपे सृग-सिसुके-से नैना॥

वे उसी ओर झुक पड़ते हैं। डोरीमें बँधे ऊखलको खींचते हुए अपने पुत्रको अत्यन्त निकटसे निहारकर अजेश्वरका मन एक बार तो विषादसे भर जाता है— 'आह! कहाँ ये सुकोमल अङ्ग और कहाँ यह डोरी, यह ऊखल्का भार! ब्रजेश्वरी! अविवेकसे तुम तो अंधी हो गयी।' पुत्रपर इस प्रकारका शासन किसने किया है, यह किसीसे पूछनेकी आवश्यकता ब्रजेश्वरको नहीं है। उनके नेत्र छल्-छल्ल करने लगते हैं; किंतु अभी अवसर दूसरा है, ब्रजेश्वर अपने-आपको संवरण कर लेते हैं, वेदना छिपाकर हँसने लग जाते हैं तथा अविलम्ब बायें हाथके सहारे श्रीकृष्णचन्द्रको वक्ष:स्थलसे सटाकर दाहिने हाथके द्वारा वन्धन खोल देते हैं—

उल्रुखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजम्। विलोक्य नन्दः प्रहसद्वदनो विमुमोच ह॥ (श्रीमद्रा०१०।११।६)

श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्रोंसे अनर्गल अश्रुप्रवाह बह रहा है। बन्धनमोचनके अनन्तर नहीं, तभीसे जब कि व्रजेश्वर बन्धन खोल्नेके उद्देश्यसे उनकी ओर चले थे। व्रजेश्वर उन्हें गोदमें उठाकर उनके अश्रुसिक्त मुखपर धनघन चुम्बन अङ्कित करने लगते हैं। साथ ही उनका दु:खमार कम करनेके उद्देश्यसे सब कुळ जाननेपर भी अनजान बनकर सान्त्यनाके खरमें उनसे पूछते हैं—

पुत्र कुत्रत्यः स खलु खलबुद्धिर्येन चोल्खले निर्वन्धजनितवन्धस्त्वमसीति । 'वेटा l वह दुष्टबुद्धि प्राणी कहाँ रहता है, जिसने इतने आप्रहसे तुम्हें बाँधा ?'

ि पिताके इस छाड़को पाकर श्रीकृष्णचन्द्र खिछ .उठते हैं । धीरेसे उनके कानमें कह देते हैं--- 'बाबा ! यह तो मैयाका ही काम है ( तात ! मातैवेति ) किंतु वावा युक्तिसे इस प्रसङ्गको वदल देते हैं । त्रजेश्वरको यह अनुमान है कि व्रजरानीके हृदयमें कितनी वेदना होगी । जिस क्षण व्रजेश्वरीकी प्राणशून्य-सी हुई दृष्टिके सामने महाराज नन्दने श्रीकृष्णचन्द्रको अपने क्रोडमें धारण किया, उसी समय यशोदारानीमें अपने-आप चेतनाका सञ्चार तो हो गया था; किंतु तुरंत दु:ख एवं छज्जाक़े भारसे वे इतनी अधिक दब गयी थीं कि निकट जाकर पुत्रका मुख देखना तो दूर, सिर उठाकर उस ओर ताकनेकी क्षमता भी उनमें नहीं रही । विक्षिप्त-सी वे जहाँ थीं, वहीं बैठ गयीं । व्रजेश्वरने एक बार दृष्टि घुमाकर यशोदारानीकी ओर देख लिया था, वे सव कुछ समझ गये थे। उनके समीप जाना, पुत्रको सान्त्वना देनेके छिये, अपना दु:खभार हल्का करनेके लिये उनकी मर्लाना करना—यह तो व्रजेश्वरीके वात्सल्यपूरित चित्तको छन-छनकर बींघ देना है। व्रजेश्वर-जैसे परम गम्भीर, नारायणचरणिकङ्करके खभावको क्षोभ-प्रदर्शनका यह कठोररूप छू ले, यह तो असम्भव है । इसीलिये उन्होंने इस प्रसङ्गको राल दिया ।

अपने पुत्रको गोदमें लिये व्रजेश श्रीयमुनातटपर जा पहुँचे। खयं स्नान कर श्रीकृष्णचन्द्रको स्नान कराया, ब्राह्मणोंके द्वारा स्वस्तिवाचन आदि करवाये। फिर उन्हें अमित स्वर्णमार अर्पितकर अगणित गोदान करवाया। अन्तमें सब विप्र एवं गुरुजनोंके आशीर्वादसे पुत्रको नहलाकर घर लैटे। घर आकर पूर्वाह्ममोजनकी व्यवस्थामें लगे।

आज परिवेषणसम्बन्धी समस्त कार्य रोहिणीजीनेः

विसे । व्रजेश्वरी तो एक कक्षमें अकेली बैठी आँस् ढाल रही हैं। सन्च्या होनेको आयी । व्रजेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र 'एवं श्रीरामको साथ लिये गोष्ठमें चले गये । अवतक व्रजरानीने अनका कण क्या, जलकी एक वूँदै भी प्रहण नहीं की है। गोष्ठसे लौटनेपर यह सूचना व्रजेश्वरको मिलती है। वे श्रीकृष्णचन्द्रसे पूछते हैं—

तात ! स्वमातरं यास्यसि ?

भेरे छाछ ! क्या जननीके निकट जाओगे ??

इसके उत्तरमें श्रीकृष्णचन्द्र रूठे स्वरमें बोले—

निह निह; किन्तु त्वामेव समया समयान्

'नहीं, अब तो, वावा ! मैं तुम्हारे साथ ही रहकर समय बिताऊँगा।'

·कुछ वृद्धा गोपियाँ हँसकर वोर्टी— स्तनं कस्य पास्यिस ? ·किसके स्तनका दूध पीओगे ??

श्रीकृष्णचन्द्रने इस वार दोनों कपोलेंको फुलकर कहा—

सितासम्भविष्णु धारोष्णं पयः पास्यामि ।

'मिश्री मिला हुआ धारोष्ण गोदुग्ध पीऊँगा।'

गोपियाँ चिद्राती-सी बोर्ली—

केन क्रीडिष्यसि ?

'खेलोगे किसके साथ !'

श्रीकृष्णचन्द्रने व्रजेशकी प्रीवामें अपनी नन्हीं सुजाएँ डाल दीं और वोले—

तातेनैव समं तथा भ्रातरमपि सङ्गं नामयिष्यामि।

'वावाके साथ ही । और—और दाऊ मैयाको भी साथ छे छूँगा।'

व्रजेशके होठोंपर मुसकान छ। गयी । वे धीरेसे चोले--- भ्रातुर्मातरं कथं नानुगच्छसि ?

्रमेरे छाछ ! दाऊ भैयाकी जननी रोहिणीजीके पास जानेमें क्या हानि है ?

फिर तो श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्रोंमें रोष भर आता है। अस्त्रीकारकी मुद्रामें अपने मस्तकको सञ्चालित करते हुए वे कह उठते हैं—

मां विहायेयमपीयायेति । (श्रीगोपालचम्पूः) 'ऊँ हूँ । यह भी मुझे छोड़कर चली गयी थी !

श्रीकृष्णचन्द्रकी उक्ति सुनकर रोहिणी मैयाके नेत्रोंमें जल भर आता है। अञ्चलसे अश्रुमार्जन करती हुई वे धीरेसे वोली—'मेरे लाल! इतना कठोर तू क्यों हो गया! देख! तेरी माताको कितना दुःख हो रहा है!' किंतु श्रीकृष्णचन्द्रने तो मानो इसे सुना ही नहीं, इस प्रकारकी मुद्रामें वे बाबाका मुख देखने लग जाते हैं। इस समय व्रजेश्वरके नेत्र छल-छल करने लगे हैं

पुत्र ! कथं कठोरायसे ? माता तव दुःखायते । कृष्णस्तदेतदश्युण्वन्निव साम्नं पितृमु-खमीक्षते सा॥

यशोदारानीकी चर्चा करते हुए कुछ क्षण व्रजेश्वरने और लाड़ लड़ाया। श्रीकृष्णचन्द्र उतने क्षणोंमें ही अपने वन्धन-दु:खंको, जननीकृत अपमानको भूलने लगे। इतना ही नहीं, उनके नेत्र सजल हो गये। दूसरे ही क्षण मैयाकी अनुपस्थिति असहा हो गयी। न जाने कितनी वातें एक साथ उनके मनमें आ जाती हैं। श्रीरोहिणी समीप ही खड़ी हैं, श्रीकृष्णचन्द्र शङ्कित होकर उनकी गोदमें चढ़ जाते हैं, भी छोटी मैया! मेरी मैया कहाँ है ? उसके पास ले चलो। यही बार-बार व्याकुल कण्ठसे पुकारने लगते हैं—

कुत्र में माता तत्र गम्यतामिति सश्कः रोहिण्यक्कं गतवान्। श्रीरोहिणी तुरंत यशोदारानीके पास चळी आती हैं। नीलमणि, नीलमणिकी जननीके पास आ गये। पर जननीने तब जाना जब नीलमणिने उनकी ग्रीवाको अपनी मुजाओं में वेष्टित कर लिया, उनके कण्ठहार बन गये

जननीका चिबुक श्रीकृष्णचन्द्रके मस्तकका स्पर्श कर रहा है। जननीके अश्रुपूरित कण्ठसे अपने बत्सको छालन करती हुई गौके 'घों-घों'-जैसी ध्वनि हो रही है। नेत्रोंसे जलकी झड़ी लग रही है, उनका विगलित इदय हो अश्रु बनकर बाहरकी ओर बह चला है। आह! व्रजेश्वरीका यह प्रेमिल भाव सबको रूला देता है, जितनी गोपसुन्दरियाँ खड़ी हैं, सबके नेत्र बरसने लगते हैं— वत्समूर्भि चित्रुकं द्घती सा धेनुवद्वलितघर्घरशब्दा । रीदनप्रथनया द्रवदात्मा-रोदयत् परिकरानिप सर्वान्॥

आकाशमें नक्षत्रपंड्सि आ विराजी है। नील्मिणिके व्यारूका समय हो चुका है। मैया थाल सजाने उठ पड़ती हैं। क्षणोंमें वे कञ्चन थालको विविध पक्तान्नसे पूर्णकर अपने नील्मिणिके सामने रख देती हैं, नील्मिण मोजन आरम्भ करते हैं—

आरोगत हैं श्रीगोपाल।

षटरस सोंज बनाइ जसोदा, रचिकै कंचन-थाछ ॥ करित वयारि निहारित हरि-मुख, चंचछ नैन बिसाछ । जो भावे सौ माँगि छेहु तुम, भाधुरि मधुर रसाछ ॥ जो दरसन सनकादिक दुर्छम, ते देखति व्रज-बाछ । स्रदास प्रभु कहित जसोदा, चिरजीवो नँद-छाछ ॥

# ईशोपनिषद्पर व्यावहारिक दृष्टि

( लेखक-श्रीरामलालजी पहाड़ा )

यह उपनिषद् वेदका अङ्ग होनेसे वहुत ही गम्मीर विषयका प्रतिपादन करता है। आजकल जहाँ देखो, वहीं— 'कपट कलेकर कलिमल माँहे। चलत कुपंथ वेद मा छाँहे॥'— ही हैं। ऐसी स्थितिमें 'वेद मग' के पास पहुँचानेके लिये इसी 'उपनिषद्' का ज्ञान साधारण माषामें रखना समाजके लिये हितकर होगा। इसपर अवतक अनेक माध्य हो चुके हैं। वहुतोंने निवृत्तिमार्गका अनुसरण करके ही इसका अर्थ किया है। इसमें इन्द्र शब्दोंका उपयोग देखकर मनको एक उलझन हो जाती है। जैसे त्याग और मोग, विद्या और अविद्या, मृत्यु और अमरता, सम्भृति और विनाश आदि।

जगत्में काम करते हुए सौ वर्षोतक जीनेकी इच्छा प्रकट की है और यह कहा गया है कि 'यह ज्ञान हमने धीर पुरुषोंसे पाया है।' इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि 'कलिमल मॉइं' को 'वेद मग' पर लगानेके लिये 'धीर' (धिया संसारे रमन्ते) पुरुषोंका कर्तन्य है कि सामान्य नाषामें तत्त्वको स्पष्ट रीतिसे समझावें। अस्तु, १-ब्रह्मकी स्फुरणासे जगत् है। वह सर्वोपिर है। इस भावनासे काम करनेमें मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। भावनाहीन मनुष्य ही दुःखोंमें पड़ता है।

२—ब्रह्म नित्य सर्वगत होनेसे जगत्की बहुविध गतिमें रहते हुए भी स्थाणु, अचल और सनातन है । अनेकत्वमें 'एकत्वका भाव' धारण करनेसे पूर्ण जीवनकी प्राप्ति और दुःखोंकी समाप्ति है।

र-अणुमात्रमें ब्रह्म समाया है। इस मावनासे कर्म करते हुए विद्या (विद्-विद्यते) और अविद्या अर्थात् व्यक्त और अव्यक्त दशाओंका सामझस्य कर जगत्में ब्रह्म-स्थितिका अनुमव प्राप्त करना है।

४-परम सत्य तथा अमरत्वसे सम्बन्ध रखनेवाले स्य और अग्निको समझकर उनकी आराधना करना परम कर्तव्य है।

इन चार मावनाओंको मुख्य मानकर उपनिषद्का मनन करना ठीक है। ईशा वास्यमिद्र सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुक्षीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥

( वस्—रहना और वश् अधिकार करना ) चलायमान जगत्में जो कुछ (जगत्—गतिशील ) भी है, सवमें ईश्वरका निवास है या सवपर अधिकार है । इसलिये यहच्छया प्राप्त वस्तुसे जीवननिर्वाह करों, पर किसीके या ब्रह्मके धनको भ्रष्ट मत करो । अनुचित ढंगसे पानेकी लाल्या मत रक्लो ।

माव यह है कि संसारमें प्रकृतिके पदार्थोंपर किसी-नकिसीका अधिकार है। इसिल्प्रेय अपना अधिकार छोड़कर
अपनी रकम देकर अन्यकी वस्तु लेकर उपमोग करो; परंतु
किसीके धनकी लालसा न रक्लो। प्रकृतिके दिये हुए धनका
सभी परस्पर माव रखते हुए उपमोग करो और अनुचित
ढंगसे भ्रष्ट मत करो। (waste not want not) धनको भ्रष्ट मत करो और तरसो मत। भ्रममें पड़े हुए व्यापारी
स्वार्थवश प्रकृतिके दिये हुए पदार्थोंको संग्रहीत कर सड़ा डालते
हैं, पर साधारण मूल्य लेकर जनतामें यथासमय वितरण
नहीं करते। जनता तंरस-तरसकर भूखों मर जाती है। इस
स्वार्थसे ही विषमता बढ़ती जाती है और संसारमें अंधेर,
दम्म, सन्ताप, मत्सर आदि यढ़ते जाते हैं।

#### कृटार्थ---

इस चलायमान जगत्में सब जगह ईस्वरका निवास है, अतः तुम उसको भूलकर उपमोग मत करो; किंतु ब्रह्मके धनकी (आनन्दकी) ही लाल्सा रक्खो।

#### दूरान्वयार्थ-

इस जगत्में यह सब ईश्वराधीन है, अतः अस्थिरं धनका त्याग कर ब्रह्मधन ( शाश्वत सुख ) का उपमोग करो; किंतु उसे भ्रष्ट मत करो।

#### व्यंग्यार्थं---

जगत्में जो कुछ है, सवका आधार ईक्वर ही है, इसिल्ये उसके द्वारा दिये हुए घनसे निर्वाह करो; किंतु अन्य किसीके घनपर डाह मत रक्खो—यथा यहच्छासे वास्वपरिश्रम-प्राप्त—'रूखा-सूखा खायके ठंडा पानी पी। देख परायी चोपरी ( चुपड़ी रोटी) मत ठळचावे जी॥' शरीरगत देवी शिकको आल्स्यमें मत बाँधो, पर उसको मुक्तकर ( शरीरसे यथोचित परिश्रम कर ) परमात्माके घनका (प्रकृतिजनित पदार्योका ) यथायोग्य उपमोग करते रहो और सौ वर्षोकी आयु पाओ, परंतु अनुचित संग्रह कर नाश

मत करो । ख्वयं उपमोग करो और समयपर विनिमय करके अन्य जनोंको भी उपमोग करने दो । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ॥ एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

इह, इसी जगत्में ( ब्रह्म-स्फरणाजनित चलायमानः संसारमें ) एवं ऊपर कही हुई रीतिसे काम करते हुए, पूर्ण आयु—सौ वर्षोतक जीनेकी इच्छा रक्ले । हे: मनुष्य ! तेरे अधिकारमें इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है ।

कर्म मनुष्यको अष्ट नहीं करता (किंतु वह अपनीः दुष्ट मावनासे अष्ट होता है। ईश्वर ही सबका आधार है— ऐसी मावनासे काम करनेपर मनुष्य कमोंके झंझटोंमें नहीं फँसता; किंतु सब कामोंको ईश्वरकी सेवा मानकर आनन्दके करता चला जाता है। यमक-व्यक्तनासे यह भी भाव प्रकट किया है कि मनुष्य जब इस तरह सत्कमोंमें प्रवृत्त रहता है तब सहज ही वह अनिष्ट कमोंसे लिस नहीं हो सकता। सत्कमेंसे मनुष्य पूर्णायु भोगता और सुसंतानद्वारा अमर होता है। दुष्कमें आयुको घटा देता है और दुःखोंका कारण बनता जाता है।

'जाको प्रमु दारुन दुख देहीं। ताकी मित पहलेहि हरि केहीं॥'

अर्थात् जो अपनी मित्से प्रभुका ध्यान छोड़कर काम करता है, वही दारुण दुःखका भागी होता है। इसिल्ये वेद-भगवान् कहते हैं—हे मनुष्यो! इस प्रकार (प्रभुका ध्यान रखके हुए) कर्म करते रहो, पूर्ण आयु भोगो, सुखी रहो—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। ता सस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥

'असुर्या लोकों' से सूर्यरहित स्थानोंका या दानवोंके स्थानोंका अभिप्राय हो सकता है। वेदका मान केवल दुःख-दायक स्थानोंसे है। आत्मा अविनाशी है—उसका हनन नहीं हो सकता। इसलिये 'आत्महनो'से आत्म (विवेक) हीनका आश्य है। पूर्ण मान यह है कि जो विवेकहीन पुष्प हैं, वे यहाँसे जाकर (जीवन-मरणके चक्रमें पड़कर) उन दुःख-दायक स्थानोंमें जाते हैं या उन अन्धकारमय स्थितियोंमें पहुँचते हैं, जहाँ चेतनता अत्यन्त सुप्त अवस्थामें रहती है। सूर्य ही प्राण-आधार है, वही सौर्य जगत्में प्राणोंका संचार करता है। जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता, वहाँ प्राणका पहुँचना भी कठिन है। विवेकहीन मनुष्य जडयोनियोंमें गिरते जाते हैं।

जहाँसे पुनः मनुष्य-योनिमें आनेके लिये लाखों वर्ष लग जाते हैं। आजकल अनेक पुरुष विवेकहीन हो स्वार्थमें पड़कर चोरीसे चोरवाजारमें प्रवेश करते हैं। इनके इन क़लुषित कायोंसे संसारमें डाहका साम्राज्य छा गया है और विषय-च्याधियोंका संचार तीव्रतासे हो रहा है। छिपकर रिश्चत देने और छेनेवाले लोग भी ऐसी अन्धकार ( दुःख ) मय स्थिति-के बनानेमें तीव्रतासे लगे हैं। व्यञ्जनासे भाव यह है कि सूर्य-के प्रकाशमें ( प्रकट होकर ) काम करो और विवेकयुक्त इहोकर सद्गति प्राप्त करो। कुपन्थ ग्रहणकर दुर्गतिमें मत

अनेजदेकं मनसी जवीयो नैनहेवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत्। त्तद्धावतोऽन्यानस्येति तिष्टत्तसिन्नपो मातरिस्वा दधाति॥

'अपस्' का साधारण अर्थ पानी और कर्म है। पर वेदका भाव विश्वकी सात स्फूर्तियोंसे हैं, जो व्याहृतियाँ या लोक मान लिये गये हैं।

मातरिश्वाका साधारण अर्थ मामं (पृथ्वीमं) श्वास रुनेवाला है। वेदमें वायुदेवका नाम भी मातरिश्वा है। यहाँ प्राणतत्त्वसे अभिप्राय है जो जड़ जगत्में संचार कर नाना रूप खारण करता है।

परमात्मा अचल होकर भी मनसे अधिक वेगवान है। देवता (प्रकृति व्यवहार-दक्ष दाक्तियाँ) भी वहाँ नहीं पहुँचतीं; क्योंकि उनसे पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो जाता है। वह स्थिर रहकर दौड़नेमें सबको हरा देता है। उसीमें वायुदेव (प्राण-संचारद्वारा ) अपस् (सात स्फूर्तियोंको ) स्थापित करते हैं । परमात्मामें सब समाये हुए हैं । उसीमें सब प्राणींकी नाति हो रही है। उससे परे कुछ नहीं है। वही सबमें व्याप्त होकर भी व्याप्यरूपमें रोष रह जाता है। यही कारण है कि न्वह स्थिर होकर भी सबके साथ गमन करता है और पहले ही उपिक्षत हो जाता है। वही विश्वमें देवों और प्राणियोंका सर्वोपरि है। वह सर्वशक्तिमान् होनेसे सवका संचालन कर रहा है। जिस प्रकार स्थूल जगत्में सरकारी शासन सब ओर स्थित होकर सर्वोपिर है। उसको दौड़के बरावर कोई नहीं दौड़ सकता; क्योंकि सब मनुष्योंके आकर पहुँचनेके पहले ही वह वहाँ उपिखत है। स्पष्ट समझनेके लिये एक दृष्टान्त ः छे लो । सरकारका प्रतिनिधि बनकर तहसीलदार रहता है । मनुष्य जहाँ जायँगे, वहीं उसे अपने पदपर स्थिर ही पायँगे । वहसीलदार आदि देवता अपनी हलचल शासनसूत्रमें वैंधकर

अपने सीमित क्षेत्रमें किया करते हैं। इसी तरह प्राणतत्त्व (मातरिक्वा) भी सूत्रात्माके भीतर ही हलचल किया करते हैं।

तदेजित तन्नैजित तद्दूरे तद्दन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥

ब्रह्म व्यक्त स्वरूपमें गति करता है और अव्यक्त स्वरूपसे कूटस्य रहता है। अतएव वह दूर मो है और पास भी है। वही सबके भीतर और वाहर भी है।

समुद्र तरङ्गरूपमें चञ्चल है, पर जलरूपमें स्थिर है; 'ज्वार' रूपमें पास आता है और 'माटे' रूपमें दूर चला जाता है। चुम्बक छड़में दो ध्रुव (धन-ऋण) रहते हैं जो दूर ही होते हैं पर छड़के दो खण्ड करनेमें दोनों इतने समीप होते हैं कि प्रत्येक खण्ड स्वतन्त्र-रूपसे दोनों ध्रुवोंको लेकर चुम्बक छड़ बन जाते हैं। ये ध्रुव अन्यक्त स्थितिमें समीप हैं और छड़में न्यक्त स्थितिमें दूर हैं। अपञ्चतत्त्व ही अपने विचित्र मिश्रणसे पदार्थोंकी आन्तरिक रचना करते हैं और पदार्थोंको घेरे रहते हैं। प्राणीमात्र ब्रह्मसे विष्ठत हैं। वे उसीमें जीते और रहते हैं। ब्रह्म ही प्राणीमात्रके भीतर रहता और जीवनको स्थिर करता है।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञगुप्सते ॥

जो सब भूतोंको आत्मामें ही अपने अनुसार देखता है और सब भूतोंमें आत्माको देखता है, वह उनसे सङ्कोच नहीं करता।

मनुष्यको अपने अन्तरात्मामें मुख-दुःखका अनुभव होता है, तदनुसार दूसरोंको भी होता है। इस भावनाके अनुसार मनुष्य सबको देखकर व्यवहार करेतो वह निःसङ्कोच होकर सबका हित कर सकता है। दूसरेके मुख-दुःखका ध्यान न रखकर जो व्यवहार करता है, उसीको काम करनेमें सङ्कोच होता है। सबमें अपने ही आत्माका अस्तित्व जानने-वाला मुखी रहता है। वह स्वामाविक ही वञ्चकताके व्यवहारसे दूर रहता है। वह सर्विप्रय होकर संसारको सदाचारका कियात्मक पाठ पढ़ाते हुए जीवन व्यतीत करता है।

यसिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥

जलप्रपातमें प्रवाहरूप जल दूर जा रहे हैं; पर युगोंसे प्रपात
 वहीं-का-वहीं रहता आया है और रहेगा। स्थ सीर्थ जगतमें चलता
 हुआ दीखता है पर वह करोड़ों वर्णोंसे अपने स्थानमें स्थिर है।

जिसमें (ब्रह्ममें) व्यक्त होकर आत्मा ही सब भूतोंका रूप हुआ। इस तत्त्वको अच्छी तरह जाननेवाले एवं तदनुसार अनेकत्वमें एकत्व समझने या देखनेवालेको वहाँ (लोकमें व्यवहारके समयमें) मोह क्या! और शोक क्या अर्थात् उसको न किसीसे मोह होता है और न किसीके व्यवहारसे शोक होता है।

समदृष्टि रखकर समन्यवहार करनेसे मनुष्यको मोह और शोक नहीं होते । विषमता रखनेवाले या बढ़ानेवाले ही मोह और शोकमें डूबे रहते हैं । राज्यारोहण और वनगमन-को समदृष्टिसे समझनेवाले रामजीकी मुखमुद्रा विकृत नहीं हुई । एक-सी बनी रही ।

स पर्यगाच्छुक्रमकायमञ्जण-

मस्ताविर श्राद्धमपापविद्धम्।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू -

र्याधातथ्यतोऽर्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥

वह चारों ओर पहुँचा हुआ ग्रुक्त (उज्ज्वल) काया-रहित, व्रण (घाव) रहित, स्नायुरहित, ग्रुद्ध, पापसे अभेद्य स्थितिमें रहता है। या प्राणिमात्रके मूलरूप ग्रुक्त (वीर्य-रज) को चारों ओरसे घेरे हुए है। यह मूलरूप ग्रुक्त या अव्यक्त स्थितिमें कायारहित रहता है। वह कि है; क्योंकि कार्य-कारणसहित पूर्वापर सम्बन्ध जानकर संसारकी रचना करता है। वह मनीपी है; क्योंकि सब प्राणियोंके मनपर शासन करता है। वह सर्वोपरि और स्वयं ही होनेके कारण परिभू और स्वयंभू भी है। उसीने प्राणियोंको और उनकी आवश्यकताओंको यथास्थान यथेष्ट प्रमाणमें सनातन कालसे स्थापित किया। प्राणियोंकी आवश्यकताओंको अनन्त युगोंसे पूरी करता हुआ स्थित है।

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यासुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया १ रताः ॥ अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ विद्यां चाविद्यां च यसद्वेदोभय सह । अविद्यया सृत्युं तीर्त्वा विद्ययासृतमञ्जूते ॥

विद्का जानना और उपस्थित होना (विद्यमान होना) दोनों अर्थ है। अतः अविद्याके दो अर्थ होते हैं—अज्ञान और अभाव। इसी प्रकार विद्याके भी दो अर्थ हैं—ज्ञान और उपस्थिति। यहाँ ऋषिका भाव यह है कि अविद्या अर्थात् अज्ञान या दिरद्रताकी उपासना करनेवाले गाढ़ अन्धकारमें

प्रवेश करते हैं। महान् दुःखोंको भोगते हैं। इनसे अधिक अँधेरेमें रहकर वे दु:ख उठाते हैं जो केवल ज्ञानकी वातें ही बनाते हैं। पर कियावान् होकर कुछ पदा नहीं करते। अनुत्पादक परिश्रममें जीवन व्यतीत करते हैं और समाजपर अनुचित भार डालते हैं । बैठे-बैठे विचारकर योजनाएँ बनाने-वाले अधिरेमें ही पड़े रहते हैं। प्रकाशमें आकर काम नहीं करते । कामकी व्यावहारिक कठिनाइयोंको देखकर स्थगित हो जाते हैं। इसी प्रकार विना विचारे काममें हाथ डालनेवाले भी दुःख उठाते और कामकी रीति न जाननेवाले उनसे भी अधिक दुःख मोगते हैं। पर संसारमें बुद्धिपूर्वक रमनेवाले (धीर) पुरुषोंसे सुना है कि विद्यासे अन्य और अविद्यासे अन्य परिणाम होता है। (दोनों गाढ अन्धकारमें नहीं पड़ते ) यह वात उन्होंने हमको वार-वार सावधान करके: समझायी है। इसल्पिये विद्या और अविद्या दोनोंको साथ-साथ जानना चाहिये । मनुष्य अविद्यासे मृत्युको पारकर विद्यासे अमृत (अमरत्व) को पाता है। अज्ञान या अभावमें रहनेसे पद-पदपर मरणके समान दुःख भोगने पड़ते हैं। यह जानकर विचारशील ऐसे दुःखोंसे वचनेके उपाय करता है। यही मृत्युको पार करना है। यह सब अविद्याके कारण होता है। इसिंख्ये अविद्यासे मृत्युको पार करना कहा गया । जो बचने-का ज्ञान या साधन प्राप्त किया, वही जीवनका आनन्द लेनेका कारण होता है। यही विद्यासे अमृतको पाना है। विद्या पढ़कर और संसारमें कल्याणके काम करते हुए मनुष्य अपना नाम ( यशक्रपी जीवन ) अमर बना देते हैं।

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याप्रताः ॥ अन्यदेवादुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् । इति श्रुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचिक्षरे ॥ सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयप्रसह । विनाशेन मृत्युं तीर्वा सम्भूत्यामृतमञ्जूते ॥

सम्भृति= (सं=अच्छी तरहसे, पूर्णरीतिसे भू=भवित्रिक् व्यक्त स्थितिमें आती है) वह पूर्ण व्यक्त स्थिति है, जिसमें 'ब्रह्म' व्यवहार करता है, यथा मानसमें कहा है, 'पूले कमल (क=ब्रह्म; मल=आवरण अर्थात् ब्रह्मका आवरण हटनेसे) सोह सर कैसे। निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जैसे॥' विनादाका साधारण अर्थ वस्तुका रूप मिट जाना; जैसे अमिमें पदार्थ जल जाते एवं नष्ट हो जाते हैं। पर अश् घातुका अर्थ पाना है इसिलिये विनाशका अर्थ विना पाया हुआ पदार्थ होता है। धीर पुरुषोंके शानको पूरी तरहसे समझनेके लिये शब्दोंको कुछ वदलकर एक ही भाव प्रकट किया है।

प्रत्यक्षवादी जड वस्तुको सव कुछ माननेवाले अँधेरेमें ही प्रवेश करते हैं । प्रकृतिके गर्भमें छिपी हुई शक्तिको हुँ दुनेके लिये प्रयत्न करते हैं; मानो अँधेरेमें ही टटोल कर कुछ पा लेते हैं और हाथ आयी हुई वस्तुको या शक्तिको परम लाम मानकर गर्व करने लगते हैं। संसारमें रेडियो, विजली, एटमवम, रेल, तार, टेलिफोन, सिनेमा आदि सहस्रों आविष्कारोंको उन्नतिकी दशाके चिह्न मानकर जडवादवाले सम्भूतिकी उपासनामें लगे रहते हैं और अपनी काली करततोंसे (अन्धन्तमः प्रवेश करके ) संसारमें लाखोंके प्राण हरण किया करते हैं। इसी तरह (असम्मृतिमें) मानसिक कल्पनाओं में लिस होकर निराकार ब्रह्मका दिंदोरा पीटनेवाले भी मनमानी कहानियाँ रचकर मनोविलास करते हैं । ये महाशय भी वास्तवमें तत्त्वसे विञ्चत रहकर कियाहीन हो संसारमें पिस्सु-जीवन व्यतीत करते हैं, और 'अकर्मण्यता' को बढानेका पाप कमाते हैं। इससे परिणामतः संसारमें डाह, मत्सर और शारीरिक व्याधियाँ फैलती हैं।

धीर पुरुषोंसे हमने सुना है और उन्होंने बार-बार सावधान करके समझाया है कि सम्भवसे ( प्रकृति-नियमानुसार होनेवाले कामोंसे ) अन्य परिणाम होता है और असम्भवसे ( मनमानी कल्पना करके होनेवाली वातोंसे ) अन्य परिणाम । संसारमें किसीका महत्त्व बढ़ानेके लिये जो विचित्र कल्पित बातोंका प्रचार करते हैं, उसका परिणाम भी जनतापर विचित्र ही होता है । संसारमें सब काम प्रकृतिके नियमानसार होते हैं। प्रकृतिके नियमोंसे अनभिज्ञ जनोंको ऐसे काम संतोंका चमत्कार दीखता है; क्योंकि वे स्वयं इन कामोंको नहीं कर सकते । इसिल्पे सम्भूति ( सम्भव होना, जन्म होना ) और विनाश (असम्भव होना - जन्मका क्षीण है) या संसारमें पदार्थोंके रूपोंका होनेवाला नित्य संश्लेषण (सम्भृति Synthesis) और विश्लेषण (विनाश Analysis) को एक साथ जानना चाहिये। विनाशसे मृत्युको पारकर सम्भृतिसे मनुष्य अमृतको पाता है। विनाशके कारणोंको जानकर या विनाशको अनिवार्य जानकर मनुष्य मृत्युके भयको हटा सकता है। यही

मृत्युको पार करना है। ऐसी मानसिक स्थितिसे मनुष्य अमृत (चिरकालतक आनन्द) भोगता है। सरकार कोई भवनः वनाती है तो अपने चिट्ठे ( वजट ) में भवन बननेके पहले विगाइ-सुधार ( Repair ) का विचारकर लागतकी रकम-नियत कर लेती है । संसारमें प्रकृतिके नियमानुसार पदार्थीकाः संक्षेत्रण और विक्लेत्रण साथ ही चलता है। वे पंरस्पर एक दूसरेका पोषण करते हैं। अपने दारीरमें भी नित्यः कोषाणु, पेशी, अस्थि, चर्म, रक्त आदि तत्त्वोंमें सम्भूतिः और विनाश साथ-ही-साथ हो रहा है । इसको ठीक-जानकर मनुष्य अपने शरीरको स्वस्थ रख चिर आनन्द पाः सकता है । माता-पिताके शरीरोंका विश्लेषण होता और: पुत्र और पुत्रियोंके दारीरोंका परिणामतः संक्लेषण होता है ।। यही किया ब्रह्मकी सृष्टिमें अनन्तकालसे चल रही है । पदार्थोंका जन्म (सम्भृति) होता और मरण (विनाश) होता है । यह क्रिया सापेक्ष होनेके कारण जनम-मरणः और मरण-जन्मका चक्र चला करता है । मनुष्यको स्मरणः (सम्भृति) और विसारण (विनादा) हुआ करता है। विसारणका ध्यान रख अनावश्यक परिश्रमसे बचकर अपनी। शक्ति आवश्यक बातोंको (स्मरण रखने योग्य बातोंको) जाननेमें लगाकर मनुष्य चिरकालतक आनन्द पा सकता है । बहुतसे 'लाँ' (कानून) पढुकर शिक्षक बनते हैं । व्यर्थ कानूनका बोझा अपने सिरपर लादकर अपनी शक्तिका अपव्यय करते हैं। शक्तिका अपव्यय करना ही मृत्य है. और बचाना ही जीवनका आनन्द है।

धन एकत्र करनेकी ( सम्भूतिकी ) धुनमें ल्याकर लोगः कितने अनथोंमें फँस जाते हैं । एकत्रित धनको उड़ानेमें ( विनादामें ) लगकर कितने ही दुर्गतिमें पड़ते हैं । संसारमें उनका नाम-शेष भी नहीं रहता । धीर पुरुषोंने बार-बार समझाया है कि धन एकत्रित करनेका सुफल यही है कि उसको नाशसे बचाकर सत्कमोंमें ( दान, धर्म और उपभोगमें ) लगाना है । एकत्रित करनेके नियमोंको जानकर चिरकाल्यक सुखी रहो और विनाशके कारणोंको जानकर दुर्व्यसनोंसे बचो और मृत्युको पार करो ।

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखस्। तत्त्वं पूषन्मपावृणु सत्यधर्माय इष्टये॥

सत्यका मुख चमकीले सुवर्णके ढकनसे ढका है। हे सर्व ( आत्मज्ञान ) पोपक ! सत्यधर्मको देखनेके लिये ढक्कन-को हटा लो । धनवान् लोग धनवल्से अपना जाल फैलाकर और चापख्स लोग चटकीली वार्ते वनाकर सत्यको प्रकाशमें नहीं आने देते। इनकी वार्तोमें आकर समाज सत्यको जाननेसे सदा बिद्धत रहता है। प्रतिदिन न्यायालयोंमें वकील लोग चकवाद करके सत्यको छिपानेका प्रयत्न किया करते हैं और नैतिक दुर्बस्तामें पड़े हुए कर्मचारी भी रिश्वत स्नेकर 'सत्य' को दृष्टिसे दूर रखकर निर्णय किया करते हैं। इससे समाजमें दुराचार करनेवालोंको प्रोत्साहन मिल जाता है और धीरे-धीरे पूरे समाजमें नैतिकताका मान गिर जाता है। नीतिको मानकर -सत्य प्रकट करनेवाला मूर्ख समझा जाता है। ऋषिका भाव है कि सूर्य सर्वज्ञान और चैतन्यताका केन्द्र है। वहाँसे किरणें श्चद्ध रूपमें निकल्ती हैं पर पृथ्वीपर आकर विकृत तथा अशुद्ध हो जाती हैं जिससे इमारी दृष्टिसे पदार्थोंका सत्त्वरूप छिप जाता है। इसी प्रकार मनुष्योंके मनमें सत्यताकी शलक आती है परंतु खार्थ, द्रेप, दम्म आदि दुर्गुण उसको ढक देते हैं, समाजमें प्रकट नहीं होने देते । इसिंख्ये नम्रतासे कहा गया है कि हे दम्म, कपट, झूठ, द्वेष आदिके पोषक नर ! तू अपनी चटकीछी वार्तोको समेट छे और 'सत्य'को हमारी द्यप्टिमें आने दे।

पूपन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यृह रश्मीन्समूह। तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुष: सोऽहमस्मि॥

इसमें उसी प्रकार निवेदन किया है। हे सर्वपोषक ! सर्वद्रष्टा, यम, सूर्य और प्रजापित अपनी किरणोंके जालको समेट ले। हम तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट कल्याण स्वरूप है उस 'सत्य'को देखें। सूर्यमें (किरणोंके मन्द होनेपर) जो कोई दीखता है वह पुरुष है और वही में हूँ। पृथ्वीमें सय प्राणी मांस, त्वचा, अस्य आदि (किरणों) से आच्छादित हैं। इनके कारण प्राणोंका सत्यरूप दीखना कठिन है। यदि विचारसे कोई अस्य आदि जालके परे देखे तो उसको अपने 'सम स्वरूप'का ही अस्तित्व सब जगह दिखाबी देगा। इसी इष्टिका महत्त्व ६-७ मन्त्रोंमें प्रकट किया है।

वायुरिनल्ममृतमथेदं मसान्तः शरीरम्।
ॐ क्रतो सर कृतः सर क्रतो सर कृतः सर॥
अग्ने नय सुपथा राये असान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्।
युयोध्यसञ्ज्ञहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम॥

वायु जीवनतत्त्व है जो सूर्यप्रकाशकी सहायतासे भूळोक-में प्राणियोंके जन्म-मृत्युका मूळ कारण है और प्राणियोंके शरीरोंमें प्रविष्ट होकर कुछ अवधितक क्रियावान् प्रतीत होता है।

कृतुसे कभी कर्म और कभी कर्मप्रेरक इच्छाशक्तिका बोध होता है। यह शक्ति ही अग्नि है। यह दिव्य शक्ति पदार्थोंमें तीन रूपोंसे व्यक्त होती है। जैसे—दाह, प्रकाश और वल मानवी चेतनामें भिन्न भावनाओं द्वारा व्यक्त होकर क्रमशः नरको नारायण बना देती है। मनुष्यको 'सत्य' एवं 'शाश्वत' आनन्दकी ओर ले जाती है।

प्राणोंमें समाया हुआ वायु ही अमृत है और दारीर तो मसमें समाप्त होनेवाला है। अन्तमें दारीर ही जलकर मस्म वनता है पर अमृतवायु-प्राण अन्तिरिक्षमें विचरण करते हैं। ऐसा समझकर हे कृतु (कर्म करनेवाले) ॐ (सिचदानन्द परमात्मा)का स्मरण कर, अपने किये हुए कामोंका स्मरण कर।

करम प्रश्नान विस्त करि राखा । जो जस करइ सो तस फ्लु चाखा ॥

अन्तमें अग्नि ( प्रथम चेतन शक्ति—ब्रह्म-संकल्प जिससे संसारमें नाना प्रकारके व्यवहार हो रहे हैं ) से प्रार्थना की गयी है। हे अग्नि! आप सर्वज्ञ हैं; विश्वमें व्यक्त हुई सब वस्तुओंको जानते हैं। आप हमको सुपथसे छे चर्छे, हमारे पापोंको दूर हटावें। हम अत्यन्त नम्न होकर आपको वारवार नमन करते हैं। आपकी कृपासे ही हम पापोंसे हटकर सत्कर्मों-में छम सकते हैं।

बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम इत्पा बिनु सुक्रम न सोई॥

अनन्यदारणागत होकर 'ब्रह्म-संकल्प' को जानना और तदनुसार काम करना ही सुपथमें जाना है। रामने सगुण होकर जिन कृतियोंका पालन किया, उन्हींका यथोचित यथाद्यक्ति पालन करना ही रामक्रपा-भाजन होना है। यही राममिक्तिका यथार्थ रूप है अन्यथा संसारमें लोगोंको रिझानेका दम्ममात्र है।

## ar diameter . अकूरका सोभाग्य

( लेखक—पं॰ श्रीजानकीनाथजी शर्मा )

भगवान्में प्रेम होना बड़ा दुष्कर है । प्रेम प्राय: किसी देखी हुई वस्तुमें ही होता है । ऐसा ही हुआ तो कभी-कभी किसी परिज्ञात, किंतु पूर्णतया विश्वस्त पदार्थमें भी हो जाता है, पर वह भी तब, जब उसकी प्राप्तिकी सम्भावना हो । प्राणीका ऐसा खभाव होता है कि वह प्रायः सुलम पदार्थोंकी ही कामना करता है। जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि अमुक वस्तु पाना मेरे लिये आसमानके तारे तोड्ने-जैसा कठिन है, तब वह उससे तुरंत विरत हो जाता है । यही बात भगवान्के सम्बन्धमें समझनी चाहिये। एक तो भगवान्-पर लोगोंका विश्वास नहीं होता, ( आजकल तो ईश्वरकी सत्तामें विश्वास न करना ही बुद्धिमानीका प्रमाणपत्र समझा जाता है) यदि विश्वास हुआ भी तो यह आशा नहीं होती कि भगवान् हमें कभी मिल पायँगे और कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी नाना प्रकारके इंझटोंमें फँसे रहनेके कारण उधर प्रवृत्त नहीं होते, इस तरह ये सभी भग-बस्प्रेमसे बिश्चत रहते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि भगवान-में अनन्य निष्ठा---आत्यन्तिक प्रीति प्राणीके छिये

at which is talk to dealer to diet in the and

ही दुर्छम वस्तु है । होनी ही चाहिये । महान् वस्तुओं-की प्राप्तिके साधन कितने कठिन होते हैं, उन्हें मला कितने जानते हैं । फिर भगवछेमसे तो संसारभरकी वस्तुएँ ही सर्वथा सुलभ हो जाती हैं, यहाँतक कि खयं सर्वेश्वरेश्वर भगवान ही वशमें हो जाते हैं, तो यह क्यों मुलभ होने लगा-

'रघुपति भगति करतः कठिनाई । कहत सुगम, करनी अपार, जाने सोई जेहि बनि आई ॥ इसिंखेये उच्चकोटिके विद्वानोंका यह सुनिर्णीत सिद्धान्त है कि जिसका प्रभुके सर्वकामवरास्पद चरणोंमें प्रेम हो गया, उसीका भाग्य जगा । इतना हीं नहीं, प्रत्युत वही सबसे अधिक भाग्यशाली निकला-

राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। · होइगै, हैं, जे होहिंगे त्रिसुवन तेई गनियत बढ़ भागी ॥ सोइ गुनम्य सोई बद्भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी॥

तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। पतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः॥

(श्रीमद्भा० २।३।१०-११)

किंत इस तरह भाग्य जगानेका उपाय क्या है ? आइये इस सम्बन्धमें हम एक ऐसे ही भाग्यशालीकी सम्मति देखें।

जब कंस अक्रूरको श्रीकृष्णके पास मेजता है तो वे भी विभीषण, सुतीक्ष्ण और मारीचकी माँति अनेक प्रकारके मनोरथोंको करते हुए बढ़ते हैं।वे सोचते हैं— अहो, मुझसे बढ़कर भला कौन भाग्यशाली है, जो आज साक्षात् भगत्रान्का दर्शन कहरा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। अहा, आनेवाला प्रभात कितना सुन्दर होगा । भला, भगवान्का वह मुखकमल, जो केवल स्मरण किये जानेपर ही सारे पाप-सन्तापको नष्ट किये देता है, जिससे सभी वेद और वेदाङ्ग निकले हैं, मुझे देखनेको मिलेगा, इससे बढ़कर और क्या चाहिये-

चिन्तयामास चाकूरो नास्ति धन्यतरो मया। योऽहमंशावतीर्णस्य मुखं द्रक्ष्यामि चिक्रणः॥ अद्य में सफलं जन्म सुप्रभाता च में निशा। यदुनिदान्जपत्राक्षं विष्णोर्द्रक्याम्यहं मुखम् ॥ पापं इरित यत्पुंसां स्मृतं संकल्पनामयम् । तत्पुण्डरीकनयनं विष्णोद्रश्याम्यहं मुखम्॥ निर्जग्मुश्च यतो वेदा वेदाङ्गान्यखिलानि च। द्रक्ष्यामि यत्परं धाम देवानां भगवन्मुखम्॥

(ब्रह्मपुराण १९१। २-५)

ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, वसु और मरुद्गण जिन्हें सरूपतः नहीं जानते, वे ही साक्षात् श्रीहरि आज मुझे अपने काक्षपञ्चीं स्पर्श करेंगे। जो सर्वास्मा

सर्वव्यापी, सर्वखरूप, सम्पूर्ण भूतों में स्थित, अव्यय एवं व्यापी परमात्मा हैं, वे ही आज मेरे नेत्रोंके अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योगशक्तिसे मत्स्य, कूर्म, वराह, ह्यप्रीव और नरसिंहादि अवतार प्रहण किये थे, वे ही मगवान् आज मुझसे वार्तालाप करेंगे।

न ब्रह्मा नेन्द्र रुद्राश्चिवस्वादित्यमरुद्रणाः । यस्य स्वरूपं जानित प्रत्यक्षं याति मे हरिः ॥ सर्वातमा सर्ववित्सर्वस्सर्वभूतेष्ववस्थितः । यो ह्यचिन्त्योऽव्ययो व्यापी स वश्च्यति मया सह॥ मत्स्यकूर्मवराहाश्चर्सिहरूपादिभिः स्थितिम् । चकार जगतो योऽजः सोऽद्य मां प्रलिपच्यति ॥ (विष्णुपु॰ ५।१७।८--१०)

महालक्ष्मी जिनकी सेबामें सर्वदा दासीकी माँति तत्पर रहती हैं, सत्त्रक्षपिणी गङ्गा जिनके चरणोंसे प्रादु-भूत हुई हैं, दुर्गतिनाशिनी त्रैलोक्यजननी, मूलप्रकृति मगवती दुर्गा जिनके चरणोंको अहर्निश स्मरण करती रहती हैं, जिन महाविष्णुके लोमकूपोंमें असंख्य स्थूल एवं स्थूलतर ब्रह्माण्ड टॅंगे हैं, कल मैं उन्हीं मगवान्का साक्षात् दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त कल्यां—

दासी नियुक्ता यद्दास्ये महालक्ष्मीश्च लक्षिता।
गङ्गा यस्य पदाम्मोजान्निःस्ता सत्त्वरूपिणी॥
घ्यायते यत्पदाम्मोजं दुर्गा दुर्गतिनादिानी।
नैलोक्यजननी देवी मूलप्रकृतिरीश्वरी॥
लोम्नां कृपेषु विश्वानि महाविष्णोश्च यस्य च।
असंख्यानि विचित्राणि स्थूलात्स्थूलतरस्य च।
तं द्रष्टुं यामि हे बन्धो मायामानुषद्भपिणम्॥

(ब्रह्मवैवर्त० श्रीकृष्ण० उत्तरार्घ ६५। १३-१७)

अक्र्रजी सोचते हैं—यद्यपि हम जानते हैं कि
भगवान् महाविष्णु ही श्रीकृष्णरूपसे अवतीर्ण हुए हैं,
एतावदपि इसे स्पष्ट करना ठीक नहीं अन्यथा होहछ।
मच जायगा, अतएव ऐसा न कर इनके विष्णुत्वकी मैं
यथाविधि गुप्तमन्त्रणाकी तरह कृपणके धनकी मौति
मनमें ही पूजा कहाँगा—

अहं त्वस्याद्य वसतिं पूजियष्ये यथाविधि । विष्णुत्वं मनसा चैव पूजियष्यामि मन्त्रवत्॥ (हरिवंश विष्णुपर्व २५ । ३६ )

इसी प्रकार चलते हुए एक स्थलपर उन्हें मगब-चरणारिवन्दके पदिचह मिलते हैं। जब वे अब्ज, यब, अङ्कुशादि चिह्नयुक्त उन चरण-नख-चिह्नोंको देखते हैं तो झट रयसे उतरकर उन धूलियोंमें लोटते हैं, उस रजको नेत्रोंमें लगाते हैं और कहते हैं कि अहो, ये हमारे प्रमुके पद-पद्मोंकी रेणु हैं—

पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः ।
ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि
विलक्षितान्यञ्जयवाङ्कराग्धैः ॥
तद्दर्शनाह्णाद्विचृद्धसंभ्रमः
प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः ।
रथादवस्कन्य स तेष्वचेष्टत
प्रभोरमून्यङ्घिरजांस्यहो इति ॥
(श्रीमद्रा॰ १० । ३८ । २५-२६ )

भगवान्से मिलकर उनकी जो दशा होती है, वह तो अवाङ्मनसगोचर है; किंतु सर्वाधिक विचित्र दशा होती है उनकी यमुनाजलमें भगवान्का दर्शन करनेपर । वे आनन्दमें निमप्र होकर प्रार्थना करने लग जाते हैं और अन्तमें कहते हैं कि 'प्रमो ! मैं स्त्री, पुत्र, घर और परिवारादिमें अत्यन्त आसक्त हूँ, यद्यपि मैं शास्त्रों और संतोंसे अनेक बार सुन चुका हूँ कि ये सर्वया मृगतृष्णाके जलकी माँति मिथ्या हैं, किन्तु फिर भी प्रमो ! इन स्नम्नवत् असत्य क्लुओंको जानते हुए भी इनसे अपनी इन्द्रियोंको रोकनेमें समर्थ नहीं, इनका वियोग सहनेके लिये तैयार नहीं—

अहं चात्मात्मजागारदारार्थस्वजनादिषु । अमामि स्वप्नकृत्येषु मूढः सत्यिधया विभो ॥ अनित्यानात्मदुःसेषु विपर्ययमतिर्द्धाहम् । इन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वाऽऽत्मनः प्रियम्॥

यथाबुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्भवैः। अभ्येति सृगत्वणां वैतद्भत्वाहं पराङ्मुखः॥ नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्महतं मनः। रोद्धुं प्रमाथिभिश्चाक्षैहिंयमाणिमतस्ततः॥

( श्रीमद्भा० १० । ४० । २४-२७ )

अक्रूरजी अपनी परिस्थिति और भगवान्की इस अनुपम कृपाको स्मरणकर अत्यन्त विह्नल हो जाते हैं, और तब कहते हैं— 'नाथ! सच पूछा जाय तो मैं जो आपके चरणोंमें उपस्थित हुआ हूँ, या इन अतुल सुख-विधायिका चरणनखचन्द्रिकाकी छटाको दृष्टिपथ-सुलभ कर पाया हूँ—इसमें भी आपकी कृपाके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ कि प्राणियोंको जब संस्तिसे छुट्टी मिलनेकी होती है, तब संतोंकी कृपासे आपके चरणोंकी ओर बुद्धि अप्रसर होती है—

सोऽहं तवाङ्ग्युपगतोऽस्म्यसतां दुरापं तचाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये। पुंसो भवेद् यहिं संसरणापवर्ग-स्त्वय्यव्जनाम सदुपासनया मतिः स्यात्॥

(श्रीमद्भा० १० । ४० । २८ ) रघुपति भगति सुलम सुस्रकारी। सो त्रय ताप सोक भयहारी॥ बिन सत्संग भगति नहिं होई। ते नब मिले हन्दै जब सोई॥ जब द्ववें दीनद्याल राघव साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समादिक

सच पूछा जाय तो केवल अक्रूर ही नहीं, अपितु समीशास्त्र एवं संत हो इस बातका समर्थन करते हैं कि भगवत्कृपासे ही भगवच्चरणोंमें प्रेम या सल्संगति प्राप्त होती है।

> दुर्लभं त्रयमेवैतहेवानुग्रहहेतुकम् । मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ ( विवेक ३ )

'बिचु हरि कृपा मिलिहिं नहिं संता।' (रा० च० मा०) यहाँतक कि खयं भगवान् ही ब्रह्माजीसे कहते हैं कि हे अङ्ग ! तुमने जो मेरी कथायुक्त स्तुति की है और तपस्यामें निष्ठा प्राप्त की है वह सब मेरी कृपा ही जानो—

यचकथोङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितम्। यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुप्रहः॥ (श्रीमद्रा॰ ३।९।३८)

गीतामें आपका कहना है कि 'मक्तोंपर अनुप्रह कर मैं उन्हें अज्ञानान्धकारको नाश करनेवाले बुद्धियोगको देता हूँ, उनके हृदयमें ज्ञानरूपी दीप जलाता हूँ, जिससे वे शोध ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं—

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहमझानजं तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो झानदीपेन भास्तता ॥ (१० । १०-११)

महाभारतका तो कहना है कि जबतक मनुष्यके जन्मके समय भगवान् खयं कृपापूर्वक दृष्टिपात नहीं करते, वह कभी भी भगवद्भक्ति या अध्यात्ममार्गकी ओर अग्रसर नहीं हो सकता। हाँ, यदि करुणाभवन अपनी सकरुण दृष्टिसे देख दें तो वह अवश्य ही मोक्ष-धर्ममें निष्ठा प्राप्त करता है।

जायमानं हि पुरुषं यं पद्येनमधुस्द्रनः। सात्त्विकस्तु स विश्वेयो भवेनमोक्षे च निश्चितः॥ पवमात्मेच्छ्या राजन्मतिबुद्धो न जायते॥ (महा० शां० प० यो० प० नारायणी० ३४८। ७३-७५)

भगवती श्रुति भी कहती है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवेष वृणुते .तेन लभ्य-स्तस्येष आत्मा विवृणुते तन्रूश्लाम् ॥ (कठ०१।२।२३; मुख्दक०३।२।३) अर्थात् भगवान्को पानेके लिये भगवान्की कृपा या इच्छाके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं।

इस प्रकार यह निश्चित होता है कि भगवत्क्रपासे ही भगवचरणोंमें प्रेम उत्पन्न हो सकता है, और भगवत्प्रेमसे जब भगवान् ही अत्यन्त सुलभ हो जाते हैं, तब इतर वंस्तुओंकी बात ही क्या —

कि दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम् । यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः॥ (श्रीमद्रा०३। २३। ४२)

यह बात ध्रुव, प्रह्लादके चिरत्रों एवं अन्यान्य अनन्त प्रमाणोंसे सिद्ध है । इसके प्रतिकूल भगविद्वमुखोंकी अन्यान्य साधनाओंसे उपार्जित सम्पदाएँ तो विपत्तियाँ ही होती हैं, जिनके फलखरूप घोर नरककी प्राप्ति होती है— राम विमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई विनु पाई ॥ सजल मूल जिन्ह सरितन्हि नाहीं। वरसि गएँ पुनि तबहिं मुखाहीं॥

और इधर तो-

'न घटे जन सो जेहि राम बहायो' . — की मुहर रहती है।

पर आजकी दशा बड़ी विचित्र है। छोग ठीक शास्त्र और धर्मके प्रतिकृष्ट मार्गसे अनेक प्रकारकी बेईमानी और शैतानीसे सम्पत्ति अर्जन करनेकी धुनमें छो हुए हैं, जिससे दिन-प्रतिदिन उनके हृदयकी अशान्ति और बढ़ती जाती है। तरस आती है उनकी दुर्बुद्धिपर। उन्हें यह बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि ये काल, मृत्यु आदि हमारे पीछे पड़े हैं और अब शीघ्र ही हमें दबोचनेवाले हैं। वे अनेक प्रकारके सङ्करोंको सामने देखते हुए भी नहीं देखते। आज अनेकों दुर्बटनाएँ, शतशः बीमारियाँ, महामारी, दुष्काल आदि आँखोंके सामने हैं, पर बड़ा आश्चर्य है हम इन्हें बिल्कुल नहीं देख पाते। मला, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। सचमुच भगवान्की माया बड़ी प्रबल

है। उससे आच्छन होनेपर मनुष्यकी मित मारी जाती है, तभी तो प्राणी जान-बूझकर अनेकों आपदाओंका जड़ खुद खोदता है। आजकी निरङ्कराता और उद्दण्डता इतनी बढ़ गयी है कि वह ईस्वरक्टपाकी कोई अपेक्षा नहीं रखती, प्रत्युत वह ईस्वरके अस्तित्वका ही विरोध करती है। सचमुच ऐसे प्राणीको ईस्वर-क्टपाका क्या अनुमान हो सकता है। उसे तो भगवत्क्टपाके मार्गका अनुयायी बननेपर ही समझा जा सकता है। पर क्टपा तो भगवान्की उन विमुखोंपर भी रहती है। उनकी ही कृपासे शब्द-रूप-रस-मैथुनादि विषयोंका वे अनुभव कर सकते हैं (कठ०३।१।३)। पर वे इतने कृतष्टन होते हैं कि भगवत्स्पर्श करना तो दूर रहा, उलटे भगवान्की निन्दा करते हैं। ऐसे व्यक्तिके लिये कोई प्रायक्षित्त नहीं—

स्वोपकारस्य कर्तारं मूढो यो नैच मन्यते । मृतः स कृमिविड् भूत्वा जायते कल्पकोटिषु ॥ अल्पमप्युपकारं यो न स्मरेत्केनचित्कृतम् । कृतझः स तु छोकेऽस्मिन् ब्रह्मझादिप पापकृत्॥

सचमुच इस प्रकारके मोहकी क्या दवा है। तरक्ष समुद्रसे घमंड करे, घटाकाश महाकाशसे घमंड करे, जीव प्रभुको भूलकर अपनेहीको सब कुछ मान ले तो इससे बढ़कर क्या आश्चर्य होगा। इसीलिये उपनिषदें कहती हैं—

'माहं ब्रह्म निराकुर्यों मा मा ब्रह्म निराकरोत्' प्रमो ! आप ही ऐसी कृपा करें जिससे मैं आपको न भूखँ, आपका निराकरण न करूँ । आपकी उपेक्षा

न कहरूँ! अन्यथा—

'असन्नेव स भवति, असद् ब्रह्मेति यो वदेत्'

——वाला दुष्परिणाम, तो प्राणीको नसीब हुआ ही रहता है।



# भारतीय दर्शनका व्यावहारिक रूप

( लेखक--श्रीधर्मदेवजी शाखी, दर्शनकेसरी )

उपनिषद्के ऋषिने कहा है 'सत्यका मुख सोनेके पात्रसे दक्त है। हे प्रमो! उस दक्कनको हटाओ, जिससे सत्य धर्मका दर्शन हो सके।' दर्शनका शब्दार्थ अपरोक्ष अनुभव है, जिससे संसारका मर्म और रहस्य देखा जा सके। जिससे मानव और उसके मनका और सबसे बढ़कर स्वयं अपना दर्शन हो, उस शास्त्रको ही दर्शनशास्त्र कहा जा सकता है। दर्शन ऐसी आँख है, जिससे द्रष्टा होनेपर भी अदृश्य सत्यका दर्शन होता है। इसी प्रकारके एक दार्शनिकने कहा है—

S pt 15" pt

पराञ्चि खानि व्यतृणस्त्वयंभू-स्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष-

दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्॥

(कठ० २।१।१)

स्वयम्भू भगवान्ने इन्द्रियोंकी रचना ऐसी की है कि वे बाहर दूरके पदार्थोंको देख सकती हैं, इसीलिये साधारण मनुष्य चर्मचक्षुसे बाहरी हस्यको ही देख सकता है। अपने आपको देखनेवाला कोई विरला ही होता है, जो अन्तर्मुख नेत्रसे आत्मदर्शन करता है। वस्तुतः मनुष्य सबको देखता है, परंतु अपने आपको देखनेका उसने कमी प्रयत्न नहीं किया। सबके साथ उसका संयोग हुआ। पर आत्माके साथ जिस दिन संयोग होगा, उस दिन उसे पूर्णताकी प्राप्ति होगी। अल्पतामें सुख नहीं, सुख पूर्णतामें है। इसी पूर्णताकी प्राप्तिके लिये मानव प्रयत्नशील है। दर्शनशास्त्र इस सम्बन्धमें मनुष्यका मार्गदर्शक है—

'प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणास्।'

सत्य अथवा पूर्णताका दर्शन कोरे पुस्तक-ज्ञानसे नहीं हो सकता । दर्शनशास्त्र आध्यात्मिक प्रयोगोंके आधारपर बना है। छान्दोग्योपनिषद्में कथा आयी है—नारद सनत्कुमारके पास गये और सिखानेके लिये प्रार्थना की । सनत्कुमारने पूछा 'जो तुम सीख चुके हो वह बताओ तो उसके आगे मैं कहूँगा।' नारदने कहा—

त्राग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद् स्सामवेदमाथर्वणं चतुर्थ-मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिज्यस्राशि देवं निधि काकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्र-विद्यां नक्षत्रविद्यास् सर्पदेवजनविद्यामेतद् भगवोऽध्येमि, सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवासि नात्मविच्छ्रत होव मे भगवद्दशेम्य-स्तरित शोकमात्मविदिति, सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाच्छोकस्य पारं तारयतु ।

( छान्दोग्य० ७ । १ । २-३ )

'भगवन् ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेद, इतिहास, पुराण, गणित, ज्योतिष आदि सभी विद्याओं को मैंने पढ़ा है; परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वहुत सारे शब्दों को ही पढ़ा है। आत्माको अपने आपको मैंने नहीं पहचाना। क्योंकि आप जैसे अनुभवियों के मुखसे मैंने सुना है कि आत्मा-को पहचाननेवाला शोक और दुःखसे रहित हो जाता है। परंतु मैं तो शोकमें पड़ा हूँ। कृपया शोक-सागरसे मुझे पार कीजिये। इसके बाद सनत्कुमारने नारदको उपदेश किया है।

याज्ञवल्क्यने योगद्वारा आत्मदर्शनको ही परम धर्म कहा है---

· 'अयं तु परमो धर्मी यद्योगेनात्मदर्शनम्'

हृदयकी गाँठ तभी खुळती है और शोक तथा संशय तभी दूर होते हैं, जब एक सत्यका दर्शन होता है। जो बात नारदने सनलुभारसे कही है, उसे अध्यात्मशास्त्रके सभी जिज्ञासुओंने स्वीकार किया है। आत्मदर्शन अनुभवगम्य है। भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें कहा है—

'जिज्ञासुरिप ें योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।'

शाब्दिक ब्रह्मचर्चा करनेवाले व्यक्तिसे ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय योगका जिज्ञासु व्यक्ति श्रेष्ठ है।

भारतीय दर्शन सत्यका साक्षात्कार करनेवाले ऋषियोंकी आध्यात्मिक प्रयोगशालाके लिखे गये हैं। हमारा यह विश्वास है कि ऋषियोंने अनुभवके आधारपर जो कुछ कहा है, उसे अनुभवके बिना छुटलाया नहीं जा सकता । हमारे देशका पतन इसी कारण हुआ कि भारतीय समाज और भारतीय दर्शनका सम्बन्ध टूट गया है। भारतीय दर्शनका महान् सूत्र है भेदमें अभेददर्शन—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिथ पश्यति । तस्याद्वं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ (गीता ६ । २९-३०) यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपस्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥ (गीता १३ । ३०)

'योगी पुरुष सब भृतोंमें आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको देखता है। जो 'मैं' में सबको और सबमें 'मैं' को देखता है, उसका नाश नहीं होता। जब मनुष्य जगत्के पृथक्त्व-को एकमें स्थित देखता है, तब ब्रह्मभाव प्राप्त कर छेता है। मेदमें अमेदका यह दर्शन जबतक भारतीय समाजका और भारतीयोंके वैयक्तिक जीवनका आधार रहा, तबतक भारत प्रगति करता रहा । इसी दर्शनके आधारपर भारतीयोंमें सहिष्णुता, समानता और समन्वय-बुद्धिका विकास हुआ । यम, नियम और योगके अन्य सब अङ्ग जबतक उक्त सूत्रसे संचालित होते रहे और जनतक भारतीय दर्शन व्यावहारिक क्षेत्रमें रहा, तबतक भारतीय संगाज उन्नत और आदर्श समझा जाता था; परंतु जबसे उक्त सूत्र जीवनके क्षेत्रसे दूर और बहुत दूर हो गया, तभीसे भारतीय दर्शनकी प्रतिष्ठा कम हुई है और भारतीय समाज पङ्क हो गया है । सबमें आत्माको देखनेवाला दर्शन आज उन लोगोंके हाय है, जो अपने ही-जैसे मनुष्यको नीच मानकर उससे घुणा करते हैं। जो दर्शन प्रयोग और केवल प्रयोगके आधारपर चलता है, आज उसके उत्तराधिकारी अकर्मण्य और दीर्घसूत्री तथा श्रमकी उपेक्षा करनेवाले हैं । इमारे कथनका इतना ही अभिप्राय है कि केवल दर्शनशास्त्रके प्रणेताओंका गुणगान करनेसे और दर्शन-शास्त्रकी ऊँची-ऊँची वार्तोको कहनेसे ही हमारा कुछ उपकार होनेवाला नहीं है।

विज्ञानने आज देश और कालकी दूरी बहुत हदतक हरा दी है। हजारों मीलकी दूरीको आज विज्ञानने कुछ ही धंटोंमें तय करनेका साधन प्रस्तुत करं दिया है। आँख और कानके लिये आज बहुत हदतक दूर और समीपका मेद नहीं रहा। परंतु यह तथ्य है कि देश और कालकी दूरीपर विजय पानेवाला मानव दूसरे मानवसे पहलेकी अपेक्षा अधिक दूर होता जा रहा है। इस दूरीको हटानेकी क्षमता विज्ञानमें नहीं, दर्शनमें है। भारतीय दार्शनिक मानव और मानव ही नहीं—प्राणीमात्रमें और उससे भी आगे पदार्थके आगे एक समान अनस्यूतपर पुरुषको देखनेका निर्देश कर गये हैं। ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्तोंके निर्माणकी अपेक्षा आज मानव-निर्माणपर ध्यान देनेकी आवश्यकता है। मानवनिर्माणका अर्थ है मानव-को भेदमें अभेदमूलक दर्शनके आधारपर समानता, सहिष्णुता

और सहृदयताके साथ सोचनेका अम्यासी बनाना । मानव-जाति अपने क्रमिक विकासके साथ पूर्णताकी प्राप्तिके छिये प्रयत्न करती जा रही है । पूर्णताकी प्राप्ति पूर्ण दर्शनके बिना असम्मव है । पूर्णता और अमरता पर्यायवाची शब्द हैं । मगवान् बुद्ध जब उन्तीस वर्षकी उम्रमें आधी रातको अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुछको छोड़कर घरसे बाहर निकछे, तब उन्होंने प्रतिशा की थी—

जननमरणयोरदृष्टपारो न पुनरहं कपिलाह्नयं प्रवेष्टा।

जन्म और मृत्युके रहस्यका पता लगाये विना में कपिल-वस्तुमें प्रवेश नहीं करूँगा । बुद्ध भगवान्ने जिस रहस्यका पता लगाया, उसे अपनेतक सीमित नहीं रक्खा । मनुष्य-मात्रको दुःखसे छुड़ानेकी इच्छा ही उनके लिये मोक्ष था । भागवतपुराणमें नारायणके प्रति प्रह्लादने जो कहा है, वह भक्तोंके मननयोग्य है । प्रह्लादके शब्द हैं—

प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न पराशैनिष्ठाः। नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं स्वदस्य शरणं अमतोऽनुपश्ये॥ (७।९।४४)

'हे देव ! प्रायः मुनिलोग एकान्त जंगलमें अपनी ही मुक्तिके लिये कामना करते हैं। इसमें कोई परार्थ नहीं है। संसारके चक्रमें घूमते हुए इन दयनीय व्यक्तियोंको छोड़कर मैं अकेला मोक्ष नहीं चाहता। आपको छोड़कर कोई शरण नहीं, क्रुपया उपाय बताइये।

केवल अपने ही मोक्षकी इच्छा मक्त प्रह्वादके राज्दोंमें खार्थ-साधना है। आदिविद्वान् कपिलने सांख्यशास्त्रकी रचना मनुष्यजातिको त्रिविध दुःखोंसे छुड़ानेके लिये की है। प्राचीन प्रन्योंसे पता चलता है कि कपिल अपनी मुक्तावस्थामें से निर्माण-शरीरद्वारा उस उपदेशकी पूर्तिके लिये अवतीर्ण हुए। सांख्यदर्शनका पहला सूत्र है—

### अय त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः।

आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदैविक—इन तीन दुःखोंकी अन्तिम निवृत्ति परम पुरुषार्थ है। दर्शनकी उत्पत्तिका कारण क्या है, इस सम्बन्धमें पौरस्त्य और पश्चात्त्य दार्शनिकोंमें मतमेद है। प्राच्य दर्शनकार मुक्ति अथवा निःश्रेयसको दर्शनका कारण बतळाते हैं। प्रारम्मसे ही मनुष्यके सामने जरा, मृत्यु और दुःख असाध्य रोग रहे हैं। दुःखसे आत्यन्तिक मुक्तिका नाम ही मोक्ष है। जरा, मृत्यु और दुःखसे छूटनेके लिये ही भारत और विश्वके महान् दार्शनिकोंने विविध प्रयोग किये हैं। इन सब दार्शनिकोंका हमें ऋणी होना चाहिये।

मनुजीने कहा है— ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेदायेत्। अनपाकृत्य तान्येव मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः॥

'तीन ऋणींसे उऋण होकर ही मोक्षकी इच्छा करनी चाहिये। ऋणोंसे उऋण हुए विना मोक्षकी इच्छा करनेसे मनुष्यका पतन होता है।'

इन तीन ऋणों में प्रथम ऋण ऋषि-ऋण है। जिन ऋषियोंने ने संकटका स्वयं आह्वान करके प्रयोगके आधारपर मानव-समाजके लिये नयी दृष्टि प्रदान की है, उनसे उऋण हुए विना हमारा वैयक्तिक मोक्ष नहीं होगा। इतना ही नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिसे भी हम हीन ही समझे जायँगे। ऋषि-ऋणसे उऋण होनेका उपाय प्राचीन ऋषियोंद्वारा चलायी गयी सत्यके प्रयोगकी अग्निको न बुझने देना चाहिये। जो ब्रन्थ आज उपलब्ध हैं, उनके अध्ययनका सबको व्रत लेना चाहिये। संस्कृत माषाकी उपयोगिता राष्ट्रमाषाके रूपमें है या नहीं, इस सम्यन्थमें विवाद हो सकता है; परंतु यह निर्विवाद है कि संस्कृत माषाका अध्ययन करके कोई भी मनुष्य प्राचीन दर्शनशास्त्रोंके अध्ययनद्वारा महान् आनन्द उपलब्ध कर सकता है, जो दूसरे प्रकारसे सुल्म नहीं। हर्षकी बात है कि हिंदी भाषामें कुछ दार्शनिक प्रन्थोंका अनुवाद हुआ है, परंतु उन अनुवाद-प्रन्थोंका जितना प्रचार होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ यह हिंदी-जगत्के लिये गौरवकी बात नहीं है। अब सौभाग्यसे विदेशी शासनके हटनेके बाद अंग्रेजी भाषाका साम्राज्य नहीं रहेगा। आशा करनी चाहिये कि जाग्रत् और शिक्षित भारतीय समाज देववाणी संस्कृतकी ओर अभिमुख होगा और प्राचीन साहित्यका पुनः उद्धार होगा।

भारतीय दर्शनका प्रेमी होनेके कारण में पौरस्त्य और पाश्चात्य दोनों दार्शनिकोंका समान आदर करता हूँ और मेरी उत्कट अभिलाषा है कि संसारमरका दार्शनिक साहित्य शीघ ही हिंदी माषामें अनूदित हो। हिंदी माषा इस प्रकार समृद्ध होगी और हिंदी भाषा-भाषी ऋषि-ऋणसे उन्हण होनेमें क्रियात्मक माग लेंगे। इतना तो है ही कि स्त्रीमानमें मातृबुद्धि रखते हुए भी जिस प्रकार किसी व्यक्तिका अपनी माताकी ओर आकर्षण खामाविक है और सर्वया उचित है, इसी प्रकार भारतीय समाजका सुर-मारतीकी ओर आकर्षण होना चाहिये।

## आध्यात्मिक दृष्टि

( लेखक--प्रो॰ पं०श्रीलाङजीरामजी शुक्क, पम्० ए०, वी॰ टी॰ )

सभी परिस्थितियों में मलाई देखना और सभी पुरुषों में दैविकताको पहचानना आध्यात्मिक दृष्टिक लक्षण हैं । इमर्सन महाश्यका कथन है कि किन, तत्त्वदर्शी और संतको सभी वस्तुएँ अपने अनुकूल और पित्रत्र दिखायी देती हैं । सब घटनाएँ लामकारी, सब दिन ग्रुम और सभी मनुष्य देवरूप दिखायी देते हैं । यह दृष्टि किसी विरले ही व्यक्तिको प्राप्त होती है । साधारण मनुष्य गुण और दोष दोनोंकी ओर देखता है, वह परिस्थितियों में कुछको अनुकूल और कुछको प्रतिकूल देखता है । मनुष्य स्वयं अपूर्ण और दोषयुक्त है, अतएव उसके द्वारा निर्मित संसारमें भी दोष और अपूर्णता रहती है । प्रत्येक मनुष्य अपने संसारका निर्माण अपने-आप करता है । जैसा मनुष्य अपने संसारका निर्माण अपने-आप करता है । जैसा मनुष्य होता है वैसा ही उसका संसार होता है ।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे मनुष्य अपनी आन्तरिक भावनाओं-को ही दूसरे लोगोंपर आरोपित करता है। मनुष्यका बाहरी मन एक प्रकारका होता है और मीतरी मन दूसरे प्रकारका। बाहरी मनमें कोई व्यक्ति बड़ा सदाचारी और नैतिक होता

है और भीतरी मन इसके ठीक प्रतिकृष्ट होता है। जिस व्यक्तिमें किसी विशेष प्रकारके चरित्रके गुण अति प्रकाशित होते हैं, उसके आन्तरिक मनमें प्रतिकृष्ट गुणोंका उतना ही दमन होता है। चरित्रके दोर्घोका दमन अर्थात् विषय-मोग-की इच्छाओंका दमन मानसिक झंझट उत्पन्न कर देता है। इस मानसिक झंझटके कारण एक ओर मनुष्यके चरित्रमें अपने-आपको नियन्त्रित रखनेकी प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, वह अपने-आपको तपस्वी वनानेकी चेष्टा करने लगता है और दूसरी ओर वह समाज-सुधारक बननेका प्रयत्न करता है। वह दूसरे लोगोंमें अनेक प्रकारके दोष देखता है और उनके प्रतिकृत आन्दोलन चलाता और उनको प्रकाशित करके विनाश करनेकी चेष्टा करता है। थोड़े ही समयमें तपस्वी व्यक्ति अपने-आपके सुधारकी बातको भूल जाता और दूसरों-के सुधारमें ही लग जाता है। उसके मनमें आत्मनिरीक्षणकी शक्ति ही नहीं रहती । वांस्तवमें वह अपने ही दिलत दोषों-को दूसरोंपर आरोपित करता है और दूसरोंका सुधार करने-की चेष्टा करके वह अपने-आपको मुखाने मात्रमें समर्थ होता है।

आध्यात्मिक दृष्टि पूर्णताकी दृष्टि है । मनुष्यको जब यह

दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो वह अपने-आपमें और अपनेसे बाहर सर्वत्र पूर्णता ही देखता है। जब मनुष्य भीतरसे दुःखी होता है तो वह दुःखका संसार निर्माण कर लेता है। हम जो कुछ दूसरोंके बारेमें सोचते हैं, वह असलमें अपने-आपके विषयमें ही विचार है। संसारमें भले और बुरे दोनों प्रकारके व्यक्ति होते हैं। जैसे हम होते हैं उसी प्रकारके लोगोंसे हम मिलते हैं और उसी प्रकारके लोगोंके ऊपर हमारे विचार केन्द्रित हो जाते हैं। दूसरे लोगोंसे परेशान रहना अपने-आपने ही परेशान रहनेका प्रतीकमात्र है।

मनुष्यका आत्मा अपने-आपको पहचाननेके लिये ही जगत्का निर्माण करता है। जब मनुष्यके बाहरी और मीतरी मनमें एकता नहीं रहती तो ऐसी परिस्थितियाँ सहजमें ही उत्पन्न हो जाती हैं जो उसे दुखी बनावें। मनुष्य इन परिस्थितियोंसे झगड़ता रहता है। वह सोचता है कि एक प्रकारकी परिस्थितियोंका अन्त होनेपर उसे मानसिक शान्ति मिल जायगी, पर ऐसा होता नहीं। ज्यों हो एक प्रकारकी चिन्ताओंका अन्त हुआ कि दूसरे प्रकारकी चिन्ताएँ उसे आ घेरती हैं। इस प्रकार मनुष्य सदा परेशान बना रहता है। परेशानीके कारण मनुष्यको वाहरी ओर चिन्तन न करके अपने विषयमें ही चिन्तन करना पड़ता है। जब मनुष्य अन्तर्भुखी होता है तो उसकी किस्पत श्रुटियाँ अपने-आप दूर हो जाती हैं।

जिस मनुष्यंका मन सुछझा रहता है, वह किसी
प्रकारकी घटना अथवा किसी व्यक्तिसे न तो कोई द्वेष रखता
है और न किसी विशेष प्रकारका छगाव रखता है। वाहरी
जगत्में वही होता है जो हमारी आन्तरिक मछाईके छिये है।
जिन छोगोंसे हम मिछते हैं और जिनके साथ हम रहते हैं, वे
हमारे वास्तविक हितेषी हैं। इन्हीं छोगोंकी सेवा करना
हमारा परम कर्तव्य है। इनकी सेवा करनेसे मनुष्यको जो
आत्मप्रसाद उत्पन्न होता है, वही इस सेवाका सबसे अधिक
मूल्य है। इस आत्मप्रसादसे मनुष्यकी मानसिक प्रन्थियाँ खुळ
जाती हैं और वह सत्यको प्रत्यक्षरूपसे देखने छगता है।

मनुष्यके मनमें दो प्रकारकी द्वतियाँ उठती हैं—एक ध्वंधात्मक और दूसरी सजनात्मक। ध्वंधात्मक विचार मनुष्यको शानित न देकर दुःख देते हैं। दूसरे व्यक्तिकी आलोचना करना ध्वंधात्मक विचारोंकी प्रवलताका द्योतक है। इससे अपने मनको शानित न होकर अशानित ही होती है। सजनात्मक विचार अपना और दूसरेका कल्याण करते हैं।

इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और नथी शक्तिका संचार होता है। अनुचित विचारोंको मनसे निकालनेका सर्वोत्तम उपाय उनके प्रति उदासीन होना है। जिन विचारोंको जितना ही अधिक उद्देगके साथ मनसे निकालनेकी चेष्टा की जाती है, वे उतने ही प्रवल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य एक मारी मानसिक झंझटमें पड़ जाता है। वह एक ओर अपने-आपसे लड़ता और दूसरी ओर इस लड़ाईमें अपने-आपको असमर्थ पाता है। सामर्थ्य नकारात्मक विचारोंसे उत्पन्न नहीं होता, सामर्थ्यकी जड़ सजनात्मक विचारोंसे उत्पन्न नहीं होता, सामर्थ्यकी जड़ सजनात्मक विचारोंसे उत्पन्न नहीं होता, सामर्थ्यकी जड़ सजनात्मक विचारोंसे झगड़ा करना और लेक सेवाकी दृष्टि रखनेवाले व्यक्तिको कुछ नये मावोंके निर्माणमें लग जाना चाहिये। न अपने विचारोंसे झगड़ा करना और न दूसरे लोगोंके विचारोंसे झगड़ा करना, वरं नये विचारोंके निर्माणमें लग जाना—आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करनेका सर्वोत्तम उपाय है। उपादेयकी चर्चा करना और हेयको मानसपटलपर न आने देना आत्मविकासका मार्ग है।

अपने कामकी धुन ही मनुष्यके जीवनको सफल बनाती
है। कामकी धुनमें मनुष्यके मनमें नकारात्मक विचार नहीं
आते। दूसरे लोग भी अपने काममें लो हुए व्यक्तिकी ओर
आकृष्ट होते हैं और उसकी सहायता करने लगते हैं। दूसरेंकी आलोचना करनेवाले व्यक्तिकी सहायता कोई नहीं करता।
उसे न बाहरसे कोई सहायक मिलता है और न मीतरसे।
सदा आलोचना करनेवाल व्यक्ति हतोत्साह हो जाता है।
सदा आलोचना करनेवाल व्यक्ति हतोत्साह हो जाता है।
वह संसारके सभी लोगोंको धूर्त और उगके रूपमें देखने
लगता है। वास्तवमें वह अपने मीतरी भावोंको ही इन
बाहरी लोगोंके रूपमें देखता है।

मनुष्यके मनमें ही उसके सुख और दुःखका कारण है। मानसिक द्वन्द्व वाहरी द्वन्द्वमें प्रकाशित होता है। इस द्वन्द्वको मिटानेका उपाय उससे परेशान होना नहीं, वरं किसी रचनात्मक काममें लग जाना है। किसी प्रकारकी चिन्ता मानसिक असन्तोषको दर्शाती है। वाहरी चिन्ता भीतरी चिन्ता का प्रतीकमात्र है। इस चिन्ताका अन्त अपने-आपको जानकर रचनात्मक काममें लगनेसे हो जाता है। दूसरेक कामोंको न देखकर अपने-आपके कामको ही देखना अपनी प्रन्थियोंके सुल्झानेका उपाय है। ऐसी कोई परिख्यित नहीं, जिसमें मनुष्यको रचनात्मक काम करनेकी जगह न हो और ऐसी भी कोई परिख्यित नहीं जिसमें परेशानीके लिये खान न हो। बाहरी पदार्थोंको सुधारनेकी अपेक्षा अपने-आपके सुधारनेमें मौलिक लाम होता है।

113 87 1V

समः रात्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः।
रातोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्।
अनिकेतः स्थिरमितर्भिकिमान्मे प्रियो नरः॥
(गीता १२।१८-१९)

1 .. 13.

'बह एक पागल आ गया है आजकल ! देखा होगा आपने ।'

'पूरा बना हुआ है, खार्थके छिये खाँग बनाया है उसने ।'

'समाज तो अन्धा है, ऐसोंका भी सत्कार करनेवाले निकल ही आते हैं।'

'भैंसे-जैसा मोटा है और बिना परिश्रमके माल उड़ाता है।'

'इसी अन्धश्रद्धासे तो हमारा सर्वनाश हुआ है। ये लाखों आलसी कुछ करने लगें तो ''।'

'करनेकी एक रही। कहीं चोरी या डकैतीकी टोहमें न हों तो कुशल समझो। वैसे घरोंकी नारियोंपर तो दृष्टि रहती ही है इन मुसटंडोंकी।'

'जब बराबर सुखादुं मोजन मिलेगा तो संयम कैसे सम्भव है ?'

'चाहे जैसे हो, इस जंगळीको तो यहाँसे निकाळकर ही रहूँगा।'

'आपछोग एक महापुरुषकी निन्दा कर रहे हैं।' अन्ततः तीसरा श्रोता मौन नहीं रह सका।

'ऐसे ही महापुरुषोंने तो समाजका सर्वनाश कर डाळा।' 'आप-जैसे छोग ही इनको पाळकर समाजमें अनाचार फैळाते हैं।'

ं भेरी शक्ति कितनी । अद्वालुका क्रण्ड भर आया

था। 'इस प्रकार नित्य प्रसन्नं, अपने-आपमें निमग्न आनन्दम् र्तिके दर्शन मैंने तो कभी किये नहीं। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरा रूखा-सूखा अन उन्होंने खीकार कर लिया।'

'आपकी खीर-पूड़ी खीकार न होगी तो क्या चनेके टिकर ढूँढेंगे।'

'घरपर होते तो हरू जोतते-जोतते नानी याद आ जाती । निठल्ले तो नित्य प्रसन्न रहेंगे ही ।'

'साधुकी निन्दासे पाप ही होता है। उनकी हानि तो क्या होनी है।' वह उठकर जाने छगा। जहाँ धर्म, ईश्वर और संतोंकी निन्दा होती हो, वहाँ बैठकर उसे सुनना भी अपराध है।

'अरे चले कहाँ आप ? वे आपके महापुरुष आ रहे हैं।' हँसकर एक ओर संकेत किया गया।

दीर्घ भन्य आकृति, सुगठित स्थूल शरीर, गौर वर्ण, धूलिधूसरित, मस्तकपर धूलिसनी अलकें, आजानुबाहु, विशाल नेत्र, उच्च विस्तृत भाल—जैसे कोई महामूल्यवान् माणिक कीचड़से ढका हो। उन दिगम्बरको
बालकोंने घेर रक्खा था और सब चिल्ला रहे थे। कीचड़गोबरसे बालकोंने उनके पूरे शरीरको रँग दिया था।
कोई कंकड़ियाँ मारता था और कोई जल या कीचड़डालता। वे रह-रहकर खिलखिला पड़ते। जिधर मनमें
आता, चलने लगते और चाहे जहाँ खड़े हो जाते।

आ तुझे पकड़ छूँ !' एक पुष्पर तितली बैठी थी। बचोंकी भाँति दबे पैर बढ़े। मानवका कल्लित हृदय भले हृदयके प्रभावको प्रहण न करे, पशु-पक्षी-कीट तो भावसे अभिभूत हो जाते हैं। तितली उड़कर उनकी लाल कीचड़ लगी हथेलीपर बैठ गयी। अरे, अरे, कीड़ा नहीं छूता मैं। भाग जा! भाग जा! जैसे कोई भय आ गया हो। हाथोंको हिलाकर पीछे हटे। तितली पुष्पको भूलकर उनके ही चारों ओर परिक्रमा कर रही थी। बच्चे ताली बजा रहे थे।

'अबे, ओ पागलके बच्चे !' क्रोधसे उन्होंने एक चपत जड़ दी। 'बैल्के समान मोटा हुआ है और काम करनेसे जान जाती है। सीघे इस गाँवसे चला जा, नहीं तो मैं तेरा सारा पागलपन उतार दूँगा।' चिल्ला-कर जैसे आकाश फाड़ देना चाहते हों।

अरे, अरे, यह क्या करते हैं आप !' श्रद्धालुने बीचमें पड़कर रोका ।

श्वं, अं, मक्खी मर जायगी तो !' रोनेका नाट्य कर रहे थे वे अवधूत ! 'छा, तेरा हाथ दुखता होगा।' जैसे चोट लगनेपर वर्चोंको लोग फूँक मारते हैं, वैसे ही मुँह बनाया उन्होंने हाथपर फूँक मारनेको।

भैं कहता हूँ, यह नाटक छोड़कर सीघे चंपत बन! चिछाते हुए उन्होंने तड़-तड़ दो-तीन हाथ और चछा दिये। बीच-बचाव करनेमें एक चपत श्रद्धालुपर भी पड़ गयी।

भैं भाग जाऊँगा, तुम दोनों छड़ते हो !' बड़े जोरसे खिळखिळाकर हँसे और सचमुच भाग चले।

भूमो ! मेरे गृहको श्रीचरणोंसे पिनत्र करें ! बड़ा कष्ट दिया इन दुर्होंने । श्रद्धालु वहाँसे दौड़कर भागे आये । उन्होंने नम्रतापूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । डाँट पाकर वालक दूर हट गये थे ।

'घर जा तू, मैं क्यों जाऊँ ? तेरी अम्मा कान पकड़ेगी तेरे । मेरे कान कौआ ले जायगा— हाँ !' दोनों कानोंपर हाथ रक्खा उन्होंने । जैसे सचमुच कानोंको ले जाने कोई कौआ आ गया हो । भागे पूरे वेगसे । श्रद्धाञ्च चिकत देखता रह गया ।

x x x x

[ ? ]

कि माई! तुझे सदी लगती है! कहीं कूड़ेपरसे एक मोटा चिथड़ा उठा लिया था। हाथोंपर उसे लिये आ रहे थे। राखके ढेरको कुरेदकर एक पिछा बैठा था। मरियल-सा कुत्तेका बचा और उसके सब केश खाजसे झड़ चुके थे। लाल-लाल चमड़ा देखकर घृणा होती थी। शिशिर ऋतु, नन्ही फुहार और पश्चिमी तीव पवन। बेचारा कुत्ता मुखको पिछली टाँगोंके बीच दबाकर गोल हो गया था। उन्होंने चिथड़ा उसके ऊपर डाल दिया और थपथपाया। कुत्ता तनिक हिला, एक बार दबी पूँछमें गति आयी और फिर सोनेके लिये उसने निश्चिन्त होकर नेत्र बंद कर लिये।

'बाबा! देखों न इस पागलको क्या ठंड नहीं लगती?' अग्निके चारों ओर पुआलके बने गोल आसर्नो-पर एक वृद्ध हाथमें तंबाकू लेकर चूनेकी डिबियासे चूना निकाल रहे थे। पासमें उन्हींके समान एक पोपले मुखकी दृष्टि उनके हाथोंपर लगी थी। एक बचा एक तिनकेका अगला माग जलाकर धूम्रपानका प्रयास कर रहा था और दूसरा एक पतली लकड़ी घुमाकर अङ्गारचक देखनेमें लगा था। एकने कम्बलको सम्हालते हुए पूछा। सबने कम्बल या चहरें मस्तकपर डालकर पीठका भाग दैंक रक्खा था। किसी-किसीने दोनों पैर आगे बढ़ा दिये थे और तलवे सेंक रहे थे। एक बार-बार हायोंको गरम करके मुखपर फेर रहा था।

'देखो न बाबा ! वह तो बूँदोंमें भीगता जा रहा है !' दूसरे बच्चेने हाथ पकड़ा !

'वह तो पागल है! उसे न सर्दीका पता लगता और न गर्मीका!' वृद्धको इस मीमांसाका अवकाश नहीं या कि पागलको शीत-उष्णका कष्ट होता है या नहीं। उन्होंने तों चूना निकाल लिया था। चूनेदानी सम्हाल-कर बंद की और उसे बटुएमें रखकर बटुएके दोनों ओरकी रस्सी खींचकर उसका मुख संकुचित करके बंद किया । बटुआ जेबमें रखकर तंबाकूपर चिटकी चलानेमें लग गये ।

'हाँ वाबा! उसे तो गर्मी भी नहीं छगती। मैं, जब आम थे न, दोपहरीमें कच्चे आम छेने गया था। वहीं जब छ छग गयी थी मुझे।' एक छड़केने समर्थन किया। 'वह आमके नीचे भी नहीं बैठा था। उस मधुआके कुएँकी जगतपर अंटाचित्त पड़ा था। मुना देखने गया उसे तो पक्की जगतपर पैर रखते ही चिल्ला-कर भागा।'

'बाबा ! मेरे पैर जल गये तो भागता नहीं !' मुन्नाने पैरोंकी ओर देखा जैसे अब भी वहाँ जलनेका कोई चिह्न मिल जायगा ।

'तुमने देखा कहाँ, वह तो वर्षामें खेतकी मेंड्रपर सोया रहता था!' वड़े होनेके कारण दामोदरको भी योग्यता तो वतानी चाहिये।

'भैया! दौड़ो! देखो वह गिर गया!' चर्चा बीचमें ही बंद हो गयी। लड़कीने सबका ध्यान एक ओर आकर्षित किया। बूँदोंने मार्गको चिकना कर दिया था। पैर फिसला और स्थूल शरीर गिर पड़ा। बृद्धने कम्बल सम्हाला और उठ खड़े हुए। लड़के पहले ही दौड़ गये थे। हाथ पकड़कर वे पागलको उठाकर ले आये और अग्निके समीप बैठा दिया।

'ठाल, ठाल, मेरा पैर ठाल, ठाल !' घुटना कंकड़ों-पर पड़ा था । रक्त आ गया था वहाँसे। पागलने हाथमें रक्त लगाया और बच्चोंको दिखाने लगा। बड़ा प्रसन्न था वह । अग्निकी उष्णताके कारण रोएँ सीघे होने लगे थे, इधर उसका ध्यान नहीं था।

'हर्त्दी-चूना !' वृद्धने छड़कीको आदेश दिया। गरम करके छेप किया उन्होंने और ऊपरसे एक वस्न-खण्ड भटी प्रकार बाँध दिया।

'मेरे पैरने कपड़ा पहन लिया !' पागलको नवीन कौत्हल हुआ। 'तुम भी थोड़ा खा छो !' हरी मटरके दाने तेलमें तले गये थे और उनमें नमक-मिर्च पड़ी थी। एक-एक कटोरेमें सबके लिये आया। बृद्धने तंबाकू अपने दुपट्टे-के छोरपर बाँध दी और एक कटोरा पागलको देकर एक खयं लिया।

'बाबा! यह कैसे खाता है!' बचोंको कुत्रहरू हो रहा था। कटोरेमें मुख लगाकर वह इस प्रकार मोजन कर रहा था, जैसे उनका बछड़ा करता है। वह मोजनमें तल्लीन था। उसे किसीकी चिन्ता नहीं थी।

'पानी चाहिये !' उसने कटोरेमें ही दूध मिला शर्बत पी लिया था । हाथ धोने और आचमन करनेकी वहाँ आवश्यकता नहीं थीं ।

'तंबाकू छोगे!' वृद्धने तीन बार ताछी बजाकर ठोंका। दो छड़कोंको छींके आयीं। दूसरोंने मुख फिरा छिया। एक चिटकी दूसरे वृद्धको देकर दूसरी चिटकी उन्होंने पागछके फैले हाथपर रख दी। उसने अपने हाथको नासिकाके समीप ले जाकर सुँघा और इस प्रकार नाक सिकोड़ छी जैसे यह पदार्थ पसंद नहीं आया। तंबाकू भूमिपर डाल दी उसने और उठ खड़ा हुआ।

'बैठो, सर्दमिं कहाँ ठिठुरते फिरोगे। मोजन करके तब जाना। तबतक बूँदें बंद हो जायँगी और सम्भव है कि घूप भी निकल आवे! वृद्धने आग्रह किया। पागल क्या, जो सबकी बातें समझ ले और व्यवस्थित व्यवहार करे। वह तो इस प्रकार चला गया, जैसे कुछ सुनता ही न हो।

'बाबा! उसे फटा कम्बल दे आऊँ ?' एक लड़केको बड़ी दया आयी थी उसपर।

्दे आओ ! वैसे तो किसी कुत्तेके पिल्ले या बकरीपर ही डाल देगा वह; किंतु जबतक रक्खेगा, ठंड तो न लगेगी। भोले प्रामीणोंमें श्रद्धा अधिक होती हैं। उनके अपने अमाव हैं, कष्टके अनुभव उन्हें सिखलाते हैं। लड़का दौड़ा और उसने कम्बल उस पागलके शरीरपर लपेट दिया। कौन कह सकता है कि कबतक वह उसके शरीरपर रहेगा।

'दोपहरको उसके लिये भी रोटी बना लूँ!' लड़कीने पूछा! उसने सुना था कि वृद्ध उसे दोपहरको भोजनको कह चुके हैं और जब किसीको भोजनको कहा जा चुका तो भोजन तो उसे पहुँचाना ही चाहिये।

'पगळी है तू भी ! उसे कहाँ ढूँढ़ेंगे हम ।' सच तो है, पागळका कहीं घर तो होता नहीं। उसका कोई निश्चित गन्तव्य भी नहीं। कहाँ कब वह रहेगा, कैसे जाना जाय।

'भाई! वह पागल तो नहीं लगता।' दूसरे वृद्धने कहा 'न तो कभी किसीको गाली देता है और न मारता है। मल-मूत्र भी मार्गमें या किसीके द्वारपर नहीं करता।' जान-वृद्धकर उन्होंने यह नहीं कहा कि शौचके लिये उसे जलकी आवश्यकता नहीं होती और स्नान तो वर्षाके बादल ही कभी कराते होंगे।

'शान्त पागल भी तो होते हैं!' उत्तर और कोई हो नहीं सकता था। 'शमपुरके शास्त्रीजीने महात्मा समझा था। नित्य ढूँढ़कर भोजन कराते, पकड़कर स्नान कराते और रात्रिमें अपनी शय्यापर शयन कराते; किंतु एक दिन वहाँसे पता नहीं कहाँ चला गया यह और आज यहाँ देखा है मैंने। जिसकी कहीं माया-ममता नहीं, शरीरके सुख-दुःखका पता नहीं, किसीके भले-बुरे-का ज्ञान नहीं, वह पागल नहीं तो और क्या है।' कोई भी पागल ही कहेगा उसे देखकर। वृद्धका निर्णय अनुचित तो नहीं ही था।

x x x x

श्राप यहाँ इस प्रकार पड़े हैं ?' प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे चरणोंके समीप बैठ गये। इंगुदीके वृक्षके नीचे महापुरुष एक सँकरे स्थानमें दाहिनी हथेलीपर

मस्तक रक्खे आघे लेटे थे। यद्यपि उनका शरीर मैलसे ढँका था, पर उससे एक मधुर सुगन्ध निकल रही थी। ललाटपर घुँघराली अलकों जटा बनने लगी थीं । वर्षा ऋतुमें नालेने यहाँ चौड़ी भूमि काट दी है। यदि प्राकृतिक सौन्दर्य देखनेकी इच्छासे इस ऊवड़-खावड़ स्थलकी ओर न आये होते तो इन महापुरुषके दर्शन न होते । शास्त्रीजी शिष्योंके साथ यमुना-किनारे करीर-कुञ्जोंमें यूमने निकले थे । एक तेजस्वी महापुरुषको देखकर वे उनके पास आ गये। प्रणामके पश्चात् उन्होंने पूछा — 'बिना पौष्टिक पदार्थोंके सेवन किये शरीर स्थूल होता नहीं। पौष्टिक पदार्थ, सुख-मोग परिश्रमसे प्राप्त होते हैं। आप कोई उद्यम करते जान नहीं पड़ते। आपके श्रीमुखपर जो विलक्षण प्रसन्नता झलक रही है, संसारकी उलझनोंमें लगे पुरुषोंको ऐसी निश्चिन्तता एवं प्रसन्तता प्राप्त हो ही नहीं सकती। बिना चाहे हुए शरीरकी यह पुष्टता और यह आनन्द आपको कैसे प्राप्त हुआ ?

'तुम जिज्ञासु हो और जो जाननेका अधिकारी हो, उससे छिपाना उचित नहीं है।' वे महापुरुष न हिले, न उठनेका उन्होंने प्रयत्न किया। वैसे ही लेटे-लेटे वे बोले—'उद्यम करनेवालेको ही मोग प्राप्त होते हैं—तुम्हारे इस निश्चयमें ही दोष है। शास्त्रज्ञको ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिये। तुमको पता है कि शरीरमें चेष्टा या तो वासनासे होती है, या प्रकृतिकी प्ररणासे। चेष्टामें कर्तापनका अहंकार होनेसे उस कर्मकां चित्तमें संस्कार बनता है। यही संस्कार अगले जन्मोंमें प्रारच्ध बनते हैं। चेष्टासे जो प्रत्यक्ष फल मिलता प्रतीत होता है, वह तो प्रारच्धसे प्राप्त होता है। चेष्टाका फल नहीं है वह।'

कर्म, संस्कार, फल और अहंकार—ये सब पृथक् पृथक् हैं, यह बात शास्त्रीजीने मीमांसाशास्त्रमें पढ़ी अवश्य है, परंतु वह शास्त्रीय सिद्धान्त मूर्ति बनकर आज ही उनके सामने आया है।

'वासनाद्वारा जो चेष्टा होती है, वह ्रारीरमें आसक्ति होनेसे होती है । जबतक शरीरमें आसक्ति है, सन्तोष हो नहीं सकता । जिसे सन्तोष नहीं, उसे सुख कैसा ।' महापुरुष कहते जा रहे थे-- 'मेरा प्रारब्ध कभी सुख देता है मुझे, कभी दु:ख। आज यहाँ भूमिपर पड़ा हूँ, कल कोई उत्तम शय्यापर शयन करायेगा। कभी वच्चे गोवर-कीचड़ छगाते हैं, कभी श्रद्धालु चन्दन लगाते हैं। कोई कंकड़ मारते हैं, कोई पुष्पाञ्जलि देते हैं। कभी उपवास होता है, कभी कुछ दाने मिल जाते हैं, कभी-कभी षट्रस व्यञ्जनोंसे सत्कार होता है मेरा। प्रारन्थके दिये कड़वे उपहारोंसे असन्तोष और सुन्दर भोगोंसे मोह व्यर्थ है । वासनासे असन्तोष होता है । प्रारव्यसे जो अच्छा या बुरा प्राप्त होना है, प्रयत उसमें कुछ घटां-बढ़ा नहीं सकता । जो भी आता है, मैं उसीमें सन्तुष्ट रहता हूँ । प्रकृतिकी प्रेरणासे ही मेरे शरीरमें चेष्टा होती है। चेष्टामें अहङ्कार करके मैं शोका-तुर क्यों वंनू ।'

भैं भूलता नहीं हूँ—कल आपको ही उस गाँवमें कुछ दुष्ट गालियाँ दे रहे थे। शास्त्रीजीने मस्तक झुकाया। भैं वहाँ पहुँचा तो आप चले गये थे। ऐसे महापुरुषका अपमान ।

'नारायण! वे मेरे सम्बन्धमें कुछ शब्द कह रहे थे और अब तुम कुछ शब्द कह रहे हो!' वे धीरेसे हँसे। 'इस मिट्टीके पुतलेको लक्ष्य करके कुछ शब्द कहे गये। शब्द आकाशका गुण है। उसमें निन्दा-स्तुति, मान-अपमान कल्पना है। सब शब्द हैं। तुम्हें विश्वास न हो तो किसी ऐसे व्यक्तिके सम्मुख बोलकर देखों जो ग्रुम्हारी माषा न जानता हो। शब्दमें अर्थकी तो कल्पना की गयी है। मैं दूसरेकी कल्पनाको क्यों खीकार कल्एँ। शब्दको केवल शब्द मानकर मैं मौन रहता हूँ।'

'यहाँसे समीप ही इस सेवकका निवास है।' शास्त्रीजीने आग्रह किया, 'आप जहाँ आज्ञा देंगे, वहीं कुटिया बना दी जायगी और जो अनुकूछ पड़ेगा, बैसा प्रसाद उपस्थित करनेका प्रयत्न कहाँगा । कछसे चातुर्मास्यका प्रारम्भ हो रहा है । मेरे-जैसे सेवकपर कुछ समयतक कृपा होनी चाहिये। शास्त्रीजी जानते थे कि संन्यासी कहीं एक स्थानपर नहीं रहते। शास्त्रके आज्ञानुसार चातुर्मास्य एक स्थानपर करना स्वीकार हो जाय तो सत्संगका छाम मिछ सकता है।

'बच्चे हो तुम !' खिल्लिखलकर हँसे वे । 'अनुकूल और प्रतिकूल क्या ? प्रारब्ध जो खतः उपस्थित करे, वही अनुकूल होना चाहिये । बिना प्रयास जो भी प्राप्त हो अथवा न प्राप्त हो । सर्प कभी घर नहीं बनाया करता । वह तो दूसरोंके बनाये, अस्त-ज्यस्त सूने घरको बसेरा बना लेता है । घर न मिल्नेपर कहीं भी कुंडली मारकर बैठ जाता है । चातुर्मास्यका विधान संन्यासीके लिये है और आतिध्यका तुम्हारे लिये । प्रकृतिसे प्ररित पशुके लिये कोई विधान नहीं ।'

शास्त्रीजी विद्वान् थे। उन्होंने समझ लिया कि ऐसे अवधूत या तो खंडहरोंमें पड़े रहना उपयुक्त मानते हैं या कहीं भी तरुतले, झाड़ियोंमें, भूमिपर। शरीरके सुख-दु:खसे निश्चिन्त, प्रत्येक प्रकारके संप्रहसे दूर, शारीरिक सुखके लिये चिन्तन न करनेवालेका शरीर केवल प्रकृति-द्वारा पशु-शरीरोंकी माँति संचालित होता है। ऐसे गुणातीत पुरुष विधि-निषेधसे परे होते हैं।

'वर्षाके कारण यह स्थान ठहरनेके अयोग्य हो जायगा।' शास्त्रीजीकी श्रद्धा बाध्य कर रही थी कि कुछ सेवाका सौभाग्य प्राप्त होना ही चाहिये। 'मेरी कुटियाको भी चरणरजसे पवित्र होना चाहिये। इस प्रकार तो यहाँके उजडु छोग अत्यन्त क्लेश देते हैं।'

'वर्षा आवेगी, यहाँ नाकमें जल आवेगा तो पृथ्वीमें क्या ऊँचा स्थान नहीं ?' महात्मा अपनी मस्तीमें थे। 'कष्ट या सुख कौन देता है किसको ? मैं खयं अपनेको कष्ट क्यों दूँगा। कष्ट पाऊँगा भी कहाँ देनेके लिये। ये मिट्टीके पुतले — मिट्टी मिट्टीको मिट्टी ही देती है। तुम तो पण्डित हो। ये प्रहोंके योगसे शरीर होते हैं न ? टकराने दो प्रहोंसे प्रहोंको। अपना क्या बिगड़ता है।'

शास्त्रीजीने फिर प्रार्थना की । वे उठकर खड़े हो गये । जिधर ले जाया गया, चले गये । बड़ी सावधानीसे शास्त्रीजीने स्नान कराया उन्हें । रीठेके फेनिल जलसे उनकी घुँघराली घूलिमरी जटाएँ खच्छ की गयीं । शारीरमें घुगन्धित अंगराग लगा और मस्तकमें पाटलसार (इत्र) तैल । घुखादु मोजनसे सत्कार करके शयन कराया उन्हें चन्दनकी शय्यापर। सावधानी रखनी पड़तीथी कि वे कहीं चले न जायें। स्नान, भोजन, शयन, आच्छादन—सब कराना पड़ता था। वे खयं कुछ करते नहीं थे।

एक दिन प्रातः शिष्योंने सूचना दी, 'शय्या खाली पड़ी हैं। कौशेय वस्त (रेशमी कपड़े) वहीं रह गये हैं। वे दिगम्बर कहीं चले गये।' अवधूत जब रमते राम हुए तो कौन पा सकता है उन्हें। दूँढ़नेका प्रयत्न असफल रहा। शास्त्रीजीने चन्दन-पादुकाओंको सिंहासन-पर स्थापित किया। वे नित्य उनपर पुष्पोंकी अञ्जलि अर्पित करके प्रणाम कर लेते हैं।

[8] x x x x

'आजकल वह पागल फिर आया है। मैंने कल देखा है उसे।'

"बड़े काइयाँ होते हैं ये। उस बार तो बच्चूको केवाँच लगायी थी, इस बार एक दर्जन बिच्लू ऊपर न फैंक दूँ तो मेरा नाम।"

'कुछ भी हो, किसीको इस प्रकार पीड़ा है देना डचित नहीं।'

'ये वदमाश, इनका सिर बिना डंडेके रास्तेपर आता नहीं। पता नहीं किस घातमें यह फिर आया है। उस बार दाब नहीं लगा या कोई।' 'बच्चे ही बहुत हैं इन उपद्रत्रोंके छिये।' 'वह गधा, बाल्कोंके हायके पत्यरोंसे प्रभावित कहाँ होता है। आओ चलो, तुम केवल खड़े-खड़े देखते रहना।' सायीको एक ओर खींचकर ले चला वह।

'तब क्या तुमने बिच्छू एकत्र कर रक्खे हैं ?

'मुझे तो पालना पसंद है। मेरे पिंजरेमें बड़े-बड़े पंद्रह तो अवश्य होंगे!' घर जाकर उन्होंने एक आले-मेंसे पिंजरा निकाला। अलमोनियमका डिब्बा, छोटे-छोटे छिद्रोंसे मरा था। ढक्कन हटाते ही काले डंक उठ गये और सब सतर्क हो गये। उसमें कुछ मिट्टी पड़ी थी और उसपर किसीका एक पैर और डंक पड़ा था। किसीने मल्लयुद्धमें प्रतिद्वन्द्वीको पेटमें पहुँचा दिया था, यह अवशेष उसीका था। एक चौड़े मुखकी शीशीमें चमचेसे पकड़कर भर दिये गये सब और ऊपरसे कार्क लग गया।

'बड़ी भयंकर जाति है!'

'अब चलो खोज करने !' शीशी कोटकी जेबमें रख ली गयी।

इयामसुन्दर मदनमोहन श्रीवृन्दावनचन्द्र। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविन्द॥

दूरसे एक मधुर ध्वनि सुनायी पड़ रही थी। दोनों हाथ उठाये कोई उछलता-कूदता गा रहा था तन्मय होकर। कुछ लोग घेरे हुए थे उसे। 'आज तो नया खाँग बनाया है!' एकने दूसरेके कानमें कहा। वे जिसे दूँढ़ कर रहे थे, उसे पहचान लिया था उन्होंने।

'गुरुदेव !' दोनोंको आश्चर्य हुआ, 'रामपुरके ये शास्त्रीजी तो प्रख्यात विद्वान् हैं। वे इस प्रकार इस पागळके सम्मुख प्रणाम क्यों कर रहे हैं ?'

भैंने कहा नहीं था कि पूरा गुरुघंटाल है। देखा, कितने बड़े-बड़ोंके सिरपर उल्द्वकी लकड़ी घुमा चुका है। ये शास्त्रीजी इसीकी खोजमें आये होंगे और आश्चर्य नहीं कि यहाँसे खिसककर यह इतने दिक रामपुर ही रहा हो !' विष भरा था वाणीमें ।

'इस भले आदमीको हो क्या गया है ? लजा भी नहीं आती !' आश्चर्य उचित ही था । इतना बड़ा बिद्धान् इतने लोगोंके सामने इस प्रकार हाथ उठाकर बंदरनाच नाचने लगे तो क्या कहा जाय । पागल तो भला पागल ही था, किंतु उसका पैर छूते ही शास्त्रीजी-पर भी पागलपन सवार हो गया । कहीं दुपदा गिरा और कहीं साफा । उस नंगे पागलके साथ हाथ उठाकर वे भी नाचने लगे।

'अरे, यह तो वही पागल है, जिसे तूने कम्बल दिया था।' समीप खड़े एक वृद्धने अपना हाथ पकड़-कर खड़े बालकको दोनों सामनेके आदमियोंके बीचसे आगे बढ़ा दिया और दिखाया।

'बाबा! मैं बुलाता हूँ इसे!' चंचल बालक आगे बढ़ा। यह क्या हो रहा है? पागलको स्पर्श करते ही बह बालक भी हाथ उठाकर नांचने लगा। वृद्ध घवंड़ाया। उसने लपककर अपने बच्चेका हाथ पकड़ लिया और तब दोनों हाथ उठाकर पागलके साथ वह भी नृत्य करने लगा।

'यह क्या कोई जादू जानता है ?' वहाँ नेत्रोंसे भिवराम अश्रुप्रवाह चल रहा था। पुतलियाँ ऊपर उठ गयी थीं और मानो सुदूर नीलिक्षतिजके उस पार किसीको देखकर वह पुकार रहा है उसे।

'कुछ भी हो, मैं इस नाटकको अभी समाप्त कर

देता हूँ। छठीका दूध याद आ जायगा।' मीड्में तिनक आगे खिसककर वह पागळके समीप हो गया। शीशी हाथमें आ गयी और हाथ ऊपर उठाकर कार्क खोळकर उसने शीशी मस्तकपर उळटी। 'हाय रे, मरा रे!' गिर पड़ा चिल्लाकर खयं ही। किच्छू कोई कंकड़ तो नहीं कि शीशी उळटते ही गिर पड़ेंगे। एकने रेंगकर हाथपर डंक मारा और तब हाथने अपने ही मस्तकपर शीशी पटक दी। दनादन डंक लगने लगे। चौंककर लोगोंने देखा और सब भयसे पीछे हट गये। वस्त्रोंपर बड़े भयंकर काले विच्छू टहल रहे थे और उन्हें हटानेके प्रयक्तमें दूसरा हाथ भी डंकसे घायल हो चुका था। वह पड़ा तड़प रहा था भूमिपर।

'महापुरुषोंकी निन्दा और उनको कष्ट देना एक दिन फल देता ही है!' एक ओर एक व्यक्ति कह रहा था और पीड़ितके साथीने देखा कि वह इस पागलका पुराना श्रद्धाल है! सहसा पागलके पैर बढ़े, नेत्र खुले और सम्भवतः चीत्कार कार्नोमें पड़ी। दोनों हाथ झुके और पीड़ित उन हार्थोंके सहारे उठ खड़ा हुआ। कहाँ गयी पीड़ा ! विच्छुओंने डंक सीघे कर लिये और भूमिमें टपककर इधर-उधर मागने लगे। घायलने दोनों हाथ उपर उठा लिये थे और अब तो सब-कै-सब आत्मविस्मृत होकर हाथ उठाये पुकार-पुकारकर गा रहे थे—

श्यामसुन्दर मदनमोहन श्रीवृन्दावनचन्द्र। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविन्द् ॥



## दानवीर

[ एकाङ्की नाटक ]

( लेखक-श्रीशिवशङ्करजी वाशिष्ठ)

### पात्र-परिचय

श्रीकृष्ण-दारकाषीश भगवान्। अर्जुन-पाँच पाण्डवोंमेंसे एक ।

कर्ण-दुर्योधनके सेनापति अङ्गनरेश ।

#### प्रथम दश्य

[ अस्ताचलकी ओर गमन करनेवाले भगवान् भास्करकी अन्तिम किरणें कुरुक्षेत्रकी विशाल रक्तरिक्षत भूमिपर पड़े हुए धायल थोद्धाओंको ओर दीनमावसे देख रही हैं। महादानवीय राज्य-कालसाकी युद्ध-आहुतिमें अनेक मारतीय वीरोंकी विल हो चुकी है। महाभारतको महाविनाशकारी ज्वाला भारतके कण-कणसे प्रज्वलित हो अन्तर्राष्ट्रीय प्रदेशोंतक अपना धुआँ पहुँचा चुकी है। युद्धका पंद्रहवाँ दिन बीत चला है। दिवाकरकी सुनहली किरणोंके साथ माजके युद्धकी इतिथी हो चुकी है। दोनों पक्षोंके शेष योद्धा अपने-अपने शिविरोमें रात्रि विताने जा चुके हैं। कुरुक्षेत्रकी रक्त-बणं भरा नरसुण्डों, मानवीय लोथों, जर्जरित मृतपशुओं, अस्त-व्यस्त बायलों और कटे-छटे अख-शुक्रोंकी उत्पादिका-सी वनी वीमत्स सृष्टिको अवतारणा कर रही हैं। चारों ओर नीरंवताका साम्राज्य छाया हुआ है। कभी आनोंके रोनेकी ध्वनि, सियारोंकी चीत्कार, चील और गिद्धोंके पंस्तोंकी फड़फड़ाइट एवं किसी घायल वीरकी कराइ उस चहुँदिशिज्यापिनी नीरवताको मंग कर देती है। इसी समय अपने भारी पगचापोंको मुखरित करते हुए भगवान् ओक्रुप्ण और पाण्डव वीर अर्जुन वीमत्स सृष्टिके एक छोरसे आते दिखायी देते हैं।

अर्जुन-केशव, कहाँ छे आये आप ! श्रीकृष्ण-भय स्माता है ?

अर्जुन-नहीं । जबतक अर्जुनके हायोंमें गाण्डीव है और मधुस्दन उसके सहायक हैं, वह त्रैलोक्यमें किसीसे मी नहीं हरता ।

श्रीकृष्ण-तब यहाँ आनेपर आश्चर्य क्यों १ अर्जुन-आश्चर्य नहीं, मधुसूदन खेद ! श्रीकृष्ण-खेद ! अर्जुन-हाँ, अपने प्रियजनोंकी इस अवस्थापर खेद ही

श्रीकृष्ण-भावनामें न बहो अर्जुन ! भावनासे कर्तव्य श्रेष्ठ हैं । भूल गये गीताके वे अमूल्य वाक्य ।

अर्जुन—याद हैं, और उसी प्रकार स्मृति-पटपर अङ्कित हैं जैसे आपके इस सेवकके गाण्डीवकी टङ्कोर शत्रुओंके कलेजेपर अपनी स्थायी छाप जमाये हुए है।

श्रीकृष्ण-फिर इस मोहका कारण ?

अर्जुन-मोह ! मोह, नहीं केशव ! इस दृश्यको देखनेसे हृदयमें नाशवान् जीवनकी क्षणमञ्जूरताके प्रति विरक्तिका प्रादुर्मांव हो रहा है और अगर में इस वातावरणमें कुछ देर और रहा तो निस्सन्देह अपनी इस मावनापर विजय प्राप्त नहीं कर सक्ँगा ।

श्रीकृष्ण—[मन्द सितिसे] विरक्ति १ तुम जिसे विरक्ति कह रहे हो पार्थ ! वह चञ्चल प्रवृत्तिकी एक विकृत रूप-रेखा है, जो अपनी अनुकूल परिस्थितियों में हृदयमें स्थित सञ्चारी मार्वोकी प्रेरणासे उद्बुद्ध होकर मानवीय विचारशृङ्खलाकी कड़ियोंको जर्जरित कर देती है और प्रतिकृल परिस्थितियाँ होते ही दामिनीकी दमकके समान स्वयं छप्त हो जाती है ।

अर्जुन-[ आश्चर्यसे ] केशव !

श्रीकृष्ण-हाँ, अर्जुन ! आओ चर्ले ।

अर्जुन-किंतु कहाँ .....

श्रीकृष्ण-उस स्थानपर जहाँ महारथी दानवीर कर्ण-सरीखे

योद्धा क्षत-विक्षत अवस्थामें पड़े मृत्युका आवाहन कर रहे हैं। अर्जुन-'महारथी!' 'दानवीर!' केदाव! आपके मुखसे ये शब्द कर्णके लिये शोभायमान नहीं प्रतीत होते।

श्रीद्वरण-वयों ? क्या तुम कर्णको महारथी नहीं समझते ? उनको दानवीर नहीं सानते ।

अर्जुन-कर्ण महावीर हो सकते हैं; किंतु महारथी नहीं। दानवीर और वह भी शृद्धपुत्र, यह मैं खप्रमें भी नहीं सोच सकता केशव!

श्रीकृष्ण-तुम भूल रहे हो पार्थ ! कदाचित् तुमने युद्धमें कीचड़में घँसे रथके पहियेको निकालनेमें प्रयत्नशील, शस्त्रहीन कर्णको अपने तीव बाणोंसे क्षत-विश्वत कर दिया। सम्भव है इसी अभिमानवश तुम उन्हें महारथी नहीं समझते; किंतु तुम्हें विदित नहीं कि कर्णको धराशायी बनानेमें अकेले तुमने ही नहीं, कुछ अन्य शक्तियोंने भी कार्य किया है और इन सबके बाद कर्णकी पराजयका मूल कारण है उनकी दानवीरता

अर्जुन-मुझे विश्वास नहीं होता।

श्रीकृष्ण-प्रत्यक्षको प्रमाणकी आवश्यकता नहीं। आओ घनञ्जय ! हम तुम्हें कर्णके महान् व्यक्तित्वका परिचय करायें। [पटाक्षेप]

द्वितीय दश्य

स्थान-कुरुक्षेत्रकी रक्तरिक्षत घरा। समय-वही सायंकाल।

[दो साधुओंका प्रवेश]

अर्जुन-केराव ! इस वेषमें तो हमें माता कुन्ती भी नहीं पहचान सकतीं । विल्कुल याचक जैंच रहे हैं।

श्रीकृष्ण—हाँ अर्जुन ! सावधान ! वह देखो सामने अङ्ग-राज कर्ण पड़े हैं।

[ कर्णके समीप जाते

दोनॉ-अङ्गनरेशकी जय।

कर्ण-[दोनोंक़ी ओर देखते हुए क्षीण खरमें ] आप ! आप कौन हैं महानुभावो !

श्रीकृष्ण-हम याचक हैं।

कर्ण-[ उठनेकी असफल चेष्टा करते हुए ] धन्य भाग्य ! जीवनकी अन्तिम वेलामें भी कर्ण याचकोंके दर्शनसे कृतार्थ हुआ; किंतु आप यहाँ • • • • • इस वातावरणमें कैसे पधारे !

अर्जुन-याचकोंका कार्य याचना करना होता है, समय-असमय देखना नहीं अङ्गराज ! आप अपनी दानशीलताके कारण देश-देशान्तरोंमें प्रसिद्ध हैं । अतएव कुछ पानेकी इच्छासे हमलोग समीपके प्रामसे यहाँ चल्ले आये । पता चला आप आजके युद्धमें आहत होकर कुरुक्षेत्रकी पवित्र भूमिमें पड़े हुए हैं । दानवीर कर्णके अन्तिम दर्शनोंकी लालसाको हम याचक न रोक सके, और इस युद्ध-भूमिमें मयानक हश्यों-को देखते हरते-हराते हम आपतक आ ही पहुँचे ।

कर्ण-[धीमे स्वरमें ] अत्यन्त कृपा ! बोलिये इस स्थानपर में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ । श्रीकृष्ण-हमें जौ भर खर्ण चाहिये अङ्गनरेशं !

कर्ण-स्वर्ण ! स्वर्ण यहाँ कहाँ याचक [कराहते हुए] यहाँ तो चारों ओर रुधिर "" आप देख ही रहे हैं। आप मेरे मित्र दुर्योधनके पास चले जायँ, वहाँ आप जो कुछ चाहेंगे, जो माँगेंगे, वह सब आपको मिल जायगा।

श्रीकृष्ण-चिन्ता न करो अङ्गराज ! इम तो केवल आपके दर्शनोंके लिये आये थे । जब आपने इमारी इच्छा पूछी तो बतला दी; नहीं तो कोई याचनाकी बात नहीं थी । अब जो भर स्वर्णके कारण कौन कौरव-शिविर जाये और व्यर्थ आपके मित्रोंको कष्ट दे ।

अर्जुन-अच्छा आज्ञा अङ्गनरेशं ।

[ चलनेका उपक्रम करते हैं ]

कर्ण-ठहरो याचक, कर्णसे माँगनेवाला आजतक निराक नहीं लौटा, तुम भी नहीं लौटोगे। मैं अपने मुखके इस स्वर्ण-दन्तसे तुम्हारी याचना पूर्ण करूँगा।

[ घूँसा मारकर दाँत तोड़ते हैं, मुखसे रुधिरकी तीव धार नह निकल्ती है ]

कर्ण-[ दाँत याचकोंको ओर करते हुए ] लो याचक ! कर्णके जन्मका यह अन्तिम चिह्न, अन्तिम वेलामें, अन्तिम बार कर्ण-के हायसे ले लो .....आज मैं प्रसन्न हूँ .....आति प्रसन्न ।

श्रीकृष्ण-िष्ठः छिः राजन् ! बुद्धिमान् होकर यह मुखन्न जूँठा पदार्थ ब्राह्मणको दानमें देते हो । यदि देना ही है तो इसे जलसे घोकर शुद्ध करके दो ।

कर्ण-जल '''' जल भी नहीं '' ' तब ''' भें ''' मैं क्या करूँ १ बाणगङ्गा '''' 'हाँ यही ' ''' यही । याचक १ कष्ट तो होगा, तनिक उघर पड़ा हुआ वह धनुष-बाण उठाकर मुझे दे सकते हो।

श्रीकृष्ण-वह घनुष-वाण "नहीं राजन् ! नहीं, वह समस्त रुधिरमें सना पड़ा है । इम उसे स्पर्श कर अपने हार्थोंको दूषित नहीं करेंगे ।

कर्ण-अच्छा ! तुम अपने हार्योको दूषित न करो । कर्ण स्वयं उठा लेगा ।

[ भूमिपर विसटते हुए जाकर धनुष-बाण उठाते हैं और एक हाथसे धनुष पकड़कर दूसरेसे बाण धन्वापर चढ़ाकर, जोरसे पृथ्वी-तलपर मारते हैं। एक तीव जलधार निकलती है। उस खणैंदन्तको कर्ण उसमें धोकर याचकोंको ओर बढ़ाते हैं]

कर्ण-लो याचक ! तुम्हारी याचना पूरी हुई।

अर्जुन-हाँ, कर्ण ! इमारी याचना पूर्ण हुई और साय ही तुम्हारे प्रति मेरे अविश्वासकी कालिमा मी धुल गयी।

कर्ण-[ आश्चर्यसे ] कौन १ तुम अर्जुन और ...... तुम ... तुम श्रीकृष्ण ! [ नमस्कार करता है ]

श्रीकृष्ण-हाँ कर्ण ! हम अर्जुनको तुम्हारी पवित्र श्रूरता और दानवीरताका आदर्श दिखलाने लाये थे । धन्य हो तुम् और धन्य है मातृ वसुन्धरा, जिसके अङ्कमें तुम-जैसे दान-वीरका जन्म हुआ ।

[ श्रीकृष्ण और अर्जुन कर्णकी ओर विह्नल्ड्टिसे देखते हैं और तभी अन्यकारमयी निशाका प्रथम तारा टूटकर उत्तरकी ओर गिरता है ]

[ पटाक्षेप ]

## चातक चतुर राम स्थाम घनके

( लेखक--पं० श्रीरामिकक्करजी जपाध्यायं )

[गताङ्कसे आगे]

## (८)

श्रीलक्ष्मणजीके इस प्रेमकी एकमेकताका कारण है उनका अद्भुत वैराग्य । श्रीगोखामीजीने वैराग्यका महत्त्व बतलानेके लिये उसे 'ढाल' की उपमा दी है।

ईस मजनु सारयी सुजाना । विरित चर्म संतोष कृपाना ॥ विरित चर्म असि ग्यान मद होम मोह रिपु मारि । जय पाइअ सो हरि मगति देखु खगेस विचारि॥

आक्रमणकारी अपने शतुको तल्यार किंवा वाणोंसे क्षत-विक्षत कर सर्वथा रक्त हीन कर देना चाहता है; क्योंकि वह जानता है कि रक्त ही जीवनीशक्तिको स्थिर रखनेवाला है। ठीक ऐसा ही एक संग्राम मनुष्यके अन्तःकरणमें भी होता रहता है। प्रत्येक जीवके हृदयमें एक जीवनीशक्ति है, जिसका नाम है प्रेम। पर काम, क्रोध, लोमादि विकार उसके इस दिव्य रसको नष्ट कर देते हैं। जिसका फल होता है बीड़ा और मृत्यु। कहनेका अभिप्राय यह कि ये घोर शतु विषयोंका सौन्दर्यमय स्वाँग सजाकर उसके प्रेमको हिस्से-हिस्से-धि में बाँट छेते हैं और तब वह रह जाता है जीवित होते हुए भी एक नरकङ्कालमात्र। न जिसमें गति है, न आनन्द। प्राचीन युद्धकलमें इसी दृष्टिसे कवच और दालका बड़ा महत्त्व था। प्रेमरूप इस जीवनरक्तकी रक्षा करनेके लिये भी वैराग्य-चर्मकी बड़ी आवश्यकता है। वैराग्यकी पूर्णताके विना कोई पूर्ण प्रेमी भी नहीं बन सकता। पर वह वैराग्य है क्या? इसके लिये भी दूर जानेकी आवश्यकता नहीं।

भगवान् श्रीराघवेन्द्रने पूर्ण वैराग्यकी परिभाषा करते हुए कहा है—

'सचा वैराग्यवान् वही है जो समग्र सिद्धियों और सत्त्व, रज, तम सिद्धियोंके साथ ही—इन तीनों गुणोंका भी सर्वथा परित्याग कर दे।

कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी।।

यह परिमाषा भी एक ऐसे सच्चे अधिकारीके सामने की गयी थी, जो वैराग्यका मूर्तिमान् स्वरूप था। यह वैराग्य वस्तुतः योगकथित चार प्रकारके वैराग्योंसे भी उच्चतम है। निश्चित रूपसे वैराग्यके इस मूर्तिमान् स्वरूपको देखकर ही प्रमुको ऐसी कठिन परिमाषा करनेमें कोई संकोच नहीं हुआ। मानस-प्रोमियोंसे यह बात छिपी नहीं कि श्रीराघवेन्द्रने यह उपदेश महावृती श्रीलक्ष्मणजीको किया था।

कविने तो श्रीलक्ष्मणजीको मूर्तिमान् वैराग्यकी उपमा दी ही है।

सानुज सीय समेत प्रमु राजत परन कुटीर । मगति ग्यानु <u>वैराग्य</u> जनु सोहत धरें सरीर ॥ यह ध्यान रहे कि वैराग्य मानस धर्म है पर उसके साथ 'त्याग'का हो जाना तो मणि-काञ्चन संयोग है।

श्रीलक्ष्मणजीमें त्याग, वैराग्य दोनों ही सूर्यके सहश्च प्रकाशित हो रहे हैं ! पर वह प्रकाश इतना तीक्षण है कि उसके सामने साधारण व्यक्तियोंकी ही नहीं, बड़े-बड़े लोगोंकी हिए भी मुँद जाती है और वे उसकी तिलमिलाहरसे घवड़ाकर उसके विषयमें कुछ भी कह सकनेमें असमर्थ हो जाते हैं । प्रमु बड़ी ही कवितामयी भाषामें वसन्तका वर्णन करते हुए एक ही शब्दमें श्रील्यनलालजीके उस महान् वैराग्यकी ओर संकेत करते हैं । श्रीकिशोरीजीके हरणके पश्चात् ही वसन्त-श्रुदुका आगमन हुआ । वसन्त-श्रुदुके आगमनसे वनकी अद्भुत शोभा हो गयी । पर यह वनश्री प्रभुके वियोगव्यथित हृदयको कष्ट ही पहुँचानेवाली थी । उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मानो काम उन्हें बलहीन जानकर अपने प्रिय मित्र वसन्तकी सहायतासे जीत लेना चाहता है । उन प्रभुने कहा कि इतनी विशाल वाहिनी होनेपर भी वह मुझपर आक्रमण नहीं कर रहा है । इसका एकमात्र कारण है तुम्हारी उपस्थिति—

विरह विकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल । सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह वगमेल ॥ परंतु—

देखि .गयउ भाता सहित तासु दूत सुनि बात । डेरा कीन्हेड मनहुँ तब कटकु हटकि मनजात॥

इस 'भ्राता सहित' शब्दके प्रयोगकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाय थोड़ी है। इस नन्हे-से शब्दमें प्रभुने मानो बड़े ही रहस्यपूर्णरूपमें श्रीलक्ष्मणजीकी स्तुति की है, 'मैया ! तुम धन्य हो, मैं तो श्रीकिशोरीजीके कुछ दिनोंके वियोगसे ही व्यथित और बलहीन हो रहा हूँ । विवेक साथ छोड़े दे रहा है। प्रत्येक वस्तु उनकी स्मृतिका कारण वन रही है। पर अहा ! तुम्हारा हृदय कैसा विलक्षण है जो परम पतित्रता उर्मिलाके वियोगमें इतने दिन बिता देनेपर मी स्वप्तमें भी वियोगकातर नहीं होता—दुस्ती नहीं होता। सच है तुम-जैसे महावैराग्यवान्को देखकर क्यों न 'काम' भयभीत हो ? वनस्थलीकी यह दिव्य शोभा, जिसको देखकर महामुनियोंका इदय भी क्षुव्ध हो जाता है, तुमपर रंचमात्र भी प्रमाव नहीं डाल सकी । भैया ! तुम्हें देखकर मुझे अपने ऊपर लजा आती है। निश्चित मानो, यदि मैं अकेलां होता तो मुझे काम सर्वथा बन्दी बना लेता । पर तुम्हारी उपस्थितिसे मैं सतत सावधान हूँ।

श्रीलक्ष्मणजीकी थी भी यह अप्रतिम विलक्षणता, जिसका निर्देश करते हुए कविने कहा है—

छिनु छिनु काि सिय राम पद जािन आपु पर नेहु। करत न सपनेहुँ काबनु चितु बंधु मातु पितु गेहु॥

वास्तवमें ही श्रीलक्ष्मणजीने प्रमुकी सेवामें अपने-आपको सर्वथा मुला दिया ! प्रमुकी सेवा ही उनका जीवन था । उसीके लिये वे सदा-सर्वदा सर्वत्याग करनेको प्रस्तुत थे ।

लङ्काके रणाङ्गणमें एक ऐसा अवसर आ गया जब श्री-राधवेन्द्रका विरद नष्ट हुआ जा रहा था, उस समय यदि किसीने उसकी रक्षा की तो महात्यागी लक्ष्मणने अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर की।

क्षत-विक्षत मेघनादने सारे अनर्थोंकी जड़ विमीषणको ही जान, उनके वधमें कृतसंकल्प हो ब्रह्मप्रदत्त शक्ति उठायी। वृह अमोघ दाक्ति साक्षात् महाकालके रूपमें विमीषणकी ओर चली, त्रेलोक्य काँप उठा। साथ ही वानरोंकी विशाल वाहिनी भी । लोगोंको निश्चय था आज विभीषणके प्राण बच नहीं सकते । तो क्या प्रमुका शरणागत-रक्षक विरद आज नष्ट हो जायगा ? उनकी वह प्रतिज्ञा, जिसमें उन्होंने 'रिखहों ताहि प्रान की नाई' का आश्वासन दिया था, झुठा सिद्ध होगा ? चारों ओर निराशाका वातावरण था; पर इस त्पानमें भी, इस भयानक अंधड़में भी एक ज्योति थी, एक प्रकाश था, जो अडिग अटल था और सर्वदा जाज्वल्य-मान था, वह थे श्रीलक्ष्मण। इन्हें अपना, कर्तव्य निर्णय करनेमें देर न लगी। प्राण प्रमुकी प्रणरक्षामें लग जायें यह उनके लिये अत्यधिक प्रसन्नताका कारण था। लोगोंकी आँखें भयसे मुँद गर्यों । कुछ क्षण पश्चात् ही लोगोंने नेत्र खोलकर देखा विभीषण तो उसी प्रकार खड़े हैं। तो क्या वह अमोघ शक्ति आज व्यर्थ हो गयी १ पर इसी क्षण दृष्टि पड़ी श्रील्स्भणके निर्जीव शरीरपर । मस्तक अद्धासे द्युक गवा, आँखें बरस पड़ीं ! रारीर पड़ा था पर रामकी यश-पताका लङ्काके रणाङ्गणमें शत्रुओंको धर्षित करती हुई फहरा रही थी। श्रीलक्ष्मणका शरीर मेघनादको चुनौती दे रहा था। उनके मुलपर कान्ति और प्रसन्नता लहरा रही थी। आजके युद्धमें विजयी कौन हुआ ? मेघनाद । नहीं-नहीं, वह तो असफल रहा । आजकी विजयश्री तो प्रत्यक्ष ही श्रीलक्ष्मणजीके पाँव पलोट रही थी।

पर जिस समय उनका वह शरीर प्रमुके निकट पहुँचाया गया, प्रमुका हृदय उमड़ पड़ा । आँखोंसे अनवरत अश्रु- मवाह होने लगा। 'लक्ष्मण! तुमने यह क्या किया! वला!
मेरे लाल! तुम मुझे इस प्रकार अकेला छोड़कर कहाँ चले
गये। तुम नहीं जानते लक्ष्मण! तुम्हारे इस महात्यागसे
मेरे विरदकी रक्षा अवस्य हुई, पर तुम्हें छोड़कर मैं विरद
लेकर क्या करूँगा। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे न रहनेसे
केवल एक माईका अभाव रामको होगा! नहीं, मैया!
आज संसारसे भायप और भक्ति अस्त हो गयी।' इतना
कहते-कहते प्रभु उन्मादमस्त-से हो गये। महाधीर राम
अपनी धीरता स्तो बैठे। गोस्तामीजीने गीतावलीमें प्रभुकी
इस करुण अवस्थाका वड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है—

राम लपन उर लाय लए हैं।

-मर नीर राजीवनयन सब अँग पिताप तए हैं।।
कहत ससोक विशोकि बंधु मुख बचन प्रीति गुथप हैं।
सेवक-सखा मगित मायप गुन चाहत अब अथप हैं।।
निज कीरित करत्ति तात तुम सुक्रती सकल जप हैं।
में तुम्ह बिनु तनु राखि कोक अपने अपगोक लए हैं।।
मेर पनकी लाज इहाँ लौं हिंठ प्रिय प्रान दए हैं।
लागित साँगि विभीषन ही पर सीपर आपु मए हैं।।
सुनि प्रमु बचन मालु किप गन सुर सोच सुखाइ गए हैं।
तुलसी आइ पननसुत विधि मानो फिरि निरमये नए हैं।।

श्रीहतुमान्जीके आश्वासनसे प्रभु कुछ शान्त हुए और महावीर सुषेणके आज्ञानुसार ओषधि छेनेके लिये द्रोणाचल-पर्वतकी ओर गये। मार्गगत अनेक बाधाओंके कारण अर्ध-रात्रि व्यतीत हो जानेपर ओषधि छेकर न छौट सके। प्रभुकी अधीरता चरम सीमापर पहुँच गयी । श्रीलक्ष्मणजीके शरीरको हृदयसे लगाकर वे अपने अशुप्रवाहसे लक्ष्मणके वक्षःस्थलको आर्द्र करने छगे। हा लक्ष्मण ! तुमने मेरे लिये कितना त्याग किया । माता-पिताको छोड़कर भीषण वन-वन भटके । वर्षा-श्रीप्ममें जल और खूको सहन कर भी तुम सदा प्रसन्न रहे। मैया ! तुम तो मुझे उदास देख ही नहीं सकते थे। आज तुम ऐसे निष्ठुर कैसे हो-गये। हाल ! मेरे मुखकी ओर देखो। मैं कौन सा मुख लेकर अयोध्या लौटूँगा । मैं क्या जानता था कि मर्यादापालनके लिये तुम्हारा वलिदान करना होगा । मैं तुम्हें खोकर पितृ-भक्त नहीं बनना चाहता। यदि मुझे यह श्रात होता कि वनमें तुम्हारा वियोग होगा तो चौदह वर्षकी तो बात क्या, चार दिनके लिये भी वन न आता।

उपर्युक्त वाक्योंको पढ़कर किस सहृदय व्यक्तिका हृदय न रो उठेगा १ यह विह्नलता, इतनी विकलता, यह उन्माद ! सचमुच ही लक्ष्मण ही तो प्रभुके सर्वस्व थे, उन्हें खोकर प्रभुकी ऐसी अवस्था आश्चर्यजनक नहीं! लक्ष्मणजीके महान् त्यागंको दृष्टिगत रखकर ही कौशल्या अम्याने श्रीलक्ष्मणजीकी मूर्छांका दुःखद समाचार सुनकर श्रीहनुमान्जीके द्वारा राघवेन्द्रको यह संदेश कहलवाया था कि 'भ्या! रामसे मेंट करके कहना कि तुम्हारी कठोरहृदया जननीने कहलवाया है कि 'हे लाल! तुम्हारा नाम ललित लाल लक्ष्मणके सहित ही सुन्दर माल्म होता है।' (अतः तुम लक्ष्मणको साथ लेकर ही आना।)

भेंट कहि कहिबो कह्यो यों कठिन-मानस माय। • लाज ! लोने लपन-सहित सुललित लागत नाँय॥

लक्ष्मण नामके साथ रामनाम शोभित होता है। निदान औषघ पाकर जब लक्ष्मणजी उत्थित हुए, प्रभुकी प्रसन्नताका क्या ठिकाना। उस समय के दोनों भाइयोंका मिलन अद्वितीय था। सारा मन, बुद्धि चित्तको विस्मृतकर इस आनन्दसमुद्रमें निमम्र हो गया। दोनोंके नेत्रोंसे होनेवाला जलप्रवाह एक-दूसरेको भिगो रहा था, साथ ही सारी वानर-वाहिनीको भी। पर उसी समय सुप्रीवने आकर लक्ष्मणजीसे प्रकन किया—'भैया! आपको शक्तिसे कितनी पीड़ा हुई इसे बताओ तो १' लक्ष्मणजीने प्रसुकी ओर इङ्गित करते हुए कहा—'इनसे पूछो।' पर शक्ति तो आपको लगी थी।' सुप्रीवने आश्चर्यचिकत हो पूछा। ठीक है शक्ति मुझे लगी, पर पीड़ा तो इनको ही हुई—

हृदय घाउ मेर, पीर रघुवीरै।

पाइ सजीवन, जागि कहत यों प्रेम पुरुकि विसराय सरीरे ॥
मीहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ-आय-चरचा कीरे ।
सोमा-सुख, छित-लाहु, मृप कहँ, केवल कांति-मोल हीरे ॥
तुलसी सुनि सौमित्रि-चचन सब धिर न सकत धीरौ धीरे ।
उपमा राम-लघनकी प्रीतिकी क्यों दीजे छीरै-नीरे ॥

उपर्युक्त पद तो उस दिव्य अनुभूतिका एक छायाचित्र
है पर यही आत्मविस्मृत करानेके लिये यथेष्ट है। आज
समझा सुप्रीवने राम-लक्ष्मणकी एकमेकताको। दो दीखनेपर
भी वे सर्वथा एक हैं; क्योंकि लक्ष्मणने प्रमुके लिये संसारके
बीचवाले व्यवधानोंको ही नहीं नष्ट कर दिया, अपितु अक्षमय,
प्राणमय आदि समस्त पञ्चकोषोंका सर्वथा त्याग कर प्रभुके
और अपने बीचकी दूरीको समाप्त कर दिया और इसीसे वे
समर्थ हुए हैं उस कठिन सेवावतमें भी जो दूसरोंके लिये
असम्भव है। श्रीसीतात्याग-जैसी निर्मम घटना, जो आज मी

आक्षेपका विषय बनायी जाती है, श्रीलक्ष्मणको छोड़ अन्य किसीके द्वारा कभी भी सम्भव न थी। कार्य बड़ा कठोर था, सभी जानते थे अम्बा निर्दोष है, श्रीलक्ष्मण तो विशेष रूपसे जानते थे। पर वह तो लोकरज्जन रामके यशका प्रक्त था। उसे करना था किसी भी मूल्यपर। उस समय श्रीलक्ष्मणको जो पीड़ा हुई वह अवर्णनीय है। पर वे अनन्यत्रती उस कठिन कार्यको भी पूरा कर ही देते हैं। अनुतापसे तस होते हुए भी। गोस्वामीजीने गीतावलीके पर्दोमें उस स्थिति-का बड़ा ही मार्मिक चित्र अङ्कित किया है।

जिस समय प्रभु यह आज्ञा देते हैं— .

तात ! तुरतिह साजि स्यंदन सीय लेहु चढ़ाइ । दालभीकि मुनीस आसम आइयहु पहुँचाइ ॥ इस कठोर आज्ञाको सुन श्रीलक्ष्मणने कोई नतु-नच नहीं किया । उनके मुखसे 'भलेहि नाथ' शब्द ही निकला और कुछ नहीं ।

'मलेहि नाथ' सुद्दाथ माथे राखि राम रजाइ। चले तुलसी पालि सेवक धरम अवधि अधाइ॥

श्रीलक्ष्मणजी-जैसे खड्गधाराव्रतीको छोड़ इस कार्य-को कौन सम्पन्न करता ? कौन था दूसरा जो इस आजाको सुन 'भलेहि-नाथ' कहता !

यह तो उनके यशसागरके छवछेशका किञ्चित् छाया-चित्रमात्र है। प्रभु और श्रीलक्ष्मणका प्रेम अवर्णनीय है। प्रमु तो प्रेमकनोड़े हैं। श्रीलक्ष्मणजीको अपने दूसरे अवतारमें केवल अपना वड़ा भाई ही नहीं बनाया अपित नाम (बलराम) देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।

श्रीलक्ष्मणजी चातक-निष्ठावाले मक्तोंके आचार्य हैं, चातकों में भी चतुर चातक हैं। उनका चैरित्र निष्कलक्ष और देदीप्यमान सूर्यके सहद्या प्रकाशित है। उनके समग्र गुणांका वर्णन मुझ-जैसे तुच्छ व्यक्तिके लिये कहाँ सममव है। प्रमु भी उनकी गुणावलीका वर्णन करनेमें असमर्थ हैं। जानकर भी नहीं कहते; क्योंकि वह तो उन्हें आत्मप्रशंसा-सी प्रतीत होती है।

महाभाग श्रीलक्ष्मणके चरणोंमें प्रणिपात करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि उस प्रेमका लवलेशमात्र प्रदान कर हम सबको कृतार्थ करें।

अन्तमें गोखामीजीके इन शब्दोंसे इस लेखको समाप्त किया जाता है।

लाल लाइके लखन हित हो जनके ।
सुमिर संकटहारी सकल सुमंगलकारी पालक कृपाल आपने मनके ॥१॥
धरनी धरन हार मंजन मुक्त मार अवतार साहसी सहसफनके ॥२॥
सत्यसंघ सत्यव्रत परमधरमते निरमल करम बचन अरु मनके ॥३॥
रूपके निधान धनु बान पानि तून किट महाबीर विदित जितया वहे रनके ४
सेवक सुखदायक सबल सब लायक गायक जानकीनाथ गुन गनके॥५॥
भावते मरतके सुमित्रा सीताके दुलारे चातक चतुर राम स्याम धनके ६
बक्कम उरमिलाके सहज सनेह बस धनी धन तुलसी-से निरधनके ॥७॥

### जगदम्बासे

मेरे पुण्य अनेक जन्मके प्रकट हुए कलुषित कलुष राशिपर निश्चय अभी गिरेगी गाज ॥ कहने मैं व्यथा-कथा आया तेरे कामादिक रिपुदल हुए उदास निराश ॥ यह असार संसार प्यार-मिस मार रहा है निशि-दिन देख रहे हैं ख़ुले नयनसे चन्द्रादित्य ॥ वायुदेव वहते जाते 흏 देख रहे हूँ सुननेवाला कौन रह जाता मा करुणामयि ! कृपा करों तुम इस शिशुपर इस काल। युगल करोंकी शीतल छाया आह ! काल विकराल ॥ दुर्भाग्य, मिटें दोष, चरणोमें तापत्रय, हो शान्ति, समुज्ज्वल श्रद्धा, सार्थक जीवन-देह ॥ ---शिवनाथ दुबे

## परमार्थ-पत्रावली

( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र )

(8)

वास्तवमें मनुष्यको गिरानेवाला तो अपना मन ही है, अतः उसको वशमें करके भगवान्में लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये; फिर गिरानेवाला कोई नहीं रह जायगा। संसारकी वस्तुएँ अच्छी न लगनेसे कोई हानि नहीं, बल्कि लाम है। भगवान्में प्रेम बढ़ाना चाहिये। भैं और भेरा शब्द बोल्नेमें कोई हर्ज नहीं है, वास्तवमें संसारसे मेरापन और शरीरसे भैं भाव निकालनेकी जरूरत है, अतः इसीके लिये कोशिश होनी चाहिये।

आप मेरा सङ्ग चाहते हैं, यह आपके प्रेमकी बात है। धन कमानेकी तजबीज लगनी-न-लगनी प्रारव्धा-धीन है, चेष्टा रखनी चाहिये; फिर जो कुछ हो, उसीमें ईश्वरकी दया समझकर निरन्तर प्रसन्न रहना चाहिये। चिन्तासे अवस्य खास्थ्य विगइता है, अतः चिन्ता नहीं करनी चाहिये। सोते समय भगवान्को याद करते-करते सोनेका अम्यास डालना चाहिये; ऐसा करनेसे बुरे खप्न आने बंद हो सकते हैं। जिह्वासे जप करना भी बहुत अच्छा है, पर खासके साथ जपका अम्यास डालनेसे और भी सुगमता मिल सकती है। जप करते समय मनसे भगवान्को याद रखनेका अम्यास अवस्य करना चाहिये। इसकी बहुत आवस्यकता है।

भोजनमें जो संयम किया गया हो, उसको प्रकट किये बिना नियमोंका पालन करनेमें कठिनाई मालूम पड़ती हो तो ऐसे मोकेपर बहुत नम्रताके सांथ नियम वतला देनेमें कोई हानि नहीं है। दूसरोंका अन्न न खानेकी इच्छा रखना अच्छा है, पर कहीं उनको दुःख होता हो तो उनकी प्रसन्नताके लिये खीकार कर लेनेमें आपित भी नहीं है।

दूसरोंके सामने भंजन-साधम आदि प्रकट न करना

ही उसे गुप्त रखना है — इसमें न समझनेकी क्या बात है।

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । श्री कि पत्रमें आपका समाचार मिछा । आपके पिताजीका देहान्त अचानक हो गया सो छैिकक हिसाबसे चिन्ताकी बात है । पर चिन्ता करनेसे कोई छाम नहीं । शरीर नाशवान है, इसका नाश एक दिन अवश्य होता है । वियोग होना निश्चित है । अतः बुद्धिमान् मनुष्य इस विषयमें चिन्ता नहीं किया करते । आप खयं समझदार हैं । आपको भी धैर्य रखना चाहिये । साथ ही इस प्रकारकी मृत्युसे यह शिक्षा लेनी चाहिये कि शरीरका कुछ भरोसा नहीं है; अतः मनुष्य-जीवनको जितना शीघ्र हो सके, सफल वना लेना चाहिये । संसारके भोगोंमें तो लेशमात्र भी शान्ति नहीं है । शान्ति केवल ईश्वर-कृपासे ही मिल सकती है । अतः भजन, ध्यान, सेवा और सल्संगके हारा भगवान्की कृपा प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

नियमोंके लिये पूछा सो सत्यका विशेष अभ्यास डाल्ना चाहिये। हँसीमें भी कभी झूठ न बोला जाय, किसीके साथ व्यवहारमें कपट न किया जाय, किसीको कष्ट न दिया जाय, दूसरेके हकपर अपना अधिकार जमानेकी चेष्टा या इच्छा कभी न हो, पर-स्त्रीको माता और बहिनके सदश समझकर मनमें कभी भी बुरा संकल्प न आने दिया जाय, ब्रह्मचर्यका पालन हो, धन आदि पदार्थोंमें ममता उठानेका अभ्यास किया जाय तथा नियमपूर्वक भगवान्के नामका जप, उनका समरण और सन्थ्या-वन्दन आदि किये जायँ—ये सब नियम सब प्रकारसे हितकर हैं। भगवान्को निरन्तर याद रखना—मनुष्य-शरीरका प्रवान कर्तव्य है। अत: इसकी और विशेष ध्यान रखना चाहिये। प्रतिदिन नियमपूर्वक

जप, घ्यान करनेका निश्चित समय तो रखना ही चाहिये। इसके सिवा व्यापार आदि दूसरे सांसारिक कार्य भी निरन्तर भगवान्को याद रखते हुए ही करनेका अम्यास डालना चाहिये।

पिताका देहान्त होनेके बाद पुत्रका कर्तन्य पूछा सो संसारके न्यवहारके अनुसार श्राद्ध आदि कृत्य समय-पर किये ही जाते हैं, उनके सिवा भगवान्से उनको शान्ति प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। पुत्रकी बुराइयोंसे पिताकी भी निन्दा होती है—इस बातको खयालमें रखकर अपनेको सदाचारी वनाये रखनेकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये। मुख्य-मुख्य नियम ऊपर लिखे ही गये हैं, विस्तार देखना हो तो 'तत्त्व-चिन्तामणि' के लेखोंमें देख सकते हैं।

"(3)

आपका पत्र यथासमय मिछ गया था। विलम्बके लिये क्षमा करें। आपकी राङ्काओंका उत्तर नीचे क्रमशः लिखा जा रहा है—

लिखा कि 'जो बच्चा खिलौनेको आपने फेंककर मा-माकी चिल्लाहट लगा देता है, चाहे वह कैसा ही हो, माता उसे गोदमें उठा लेती है; इसी प्रकार परमात्माके लिये कोई न जी सकनेकी अवस्थामें आ जाय तों भगवान् उसे अवस्य ही मिळेंगे। सो ठीक है। परमात्माको पुकारनेकी आवश्यकता है; परंतु इससे यह तात्पर्य नहीं निकालना चाहिये कि मानव-जीवन प्राप्त करके भगवान्के दर्शन बिना प्राणधारण करना भगवत्प्रेम नहीं है । वह भगवत्प्रेम अवस्य है; किंतु अनन्य प्रेम नहीं है । और अनन्य प्रेमका यह भी आशय नहीं निकालना चाहिये कि भगवान्के लिये हठपूर्वक प्राणींका त्याग कर दिया जाय । यदि प्रेमके कारण ऐसी परिस्थिति हो जाय कि वह भगवान्के बिना जीवित ही न रह सके तो यह अनन्यप्रेम है, क्योंकि इस प्रेममें न बनावट है और न हठ ही। आपने लिखा कि 'जो मोहि राम

छागते मीठे। तौ नवरस घटरस-रस अनरस है जाते सब सीठे। सो ठीक है, जिसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, वास्तवमें वही अनन्यप्रेमी है।

आपने पूछा कि 'संसारमें देखा जाता है कि खार्य-साधक आत्मीय खजनोंके मरनेसे हमको इतना अधिक दु:ख होता है कि खाना-पीना भी छूट जाता है और कितने ही मर भी जाते हैं तो फिर जो हमारे सर्वख हैं, उन भगवान्के वियोगमें हम कैसे प्रसन्न रहें या जीवित रहें ?' सो ज्ञात हुआ। भगवछेमके कारण यदि खाना-पीना आदि भूछ जाय तो कोई बात नहीं, परंतु जान-बूझकर ऐसा करके प्राय-त्याग करना उचित नहीं है। परमात्माके नामका जप, ध्यान और सत्संग करके अथवा प्रमुकी अछौकिक दयाको याद करके प्रसन्न रहना अनुचित नहीं, परंतु उनके वियोगमें सांसारिक मोगोंमें छित होकर प्रसन्न रहना कदापि उचित नहीं है।

'मानव-देह भगवद्भजनके लिये ही मिलता है, अतः यदि भजन करनेमें असमर्थ हो तो उस घरोहरको प्राण-त्यागद्वारा भगवान्को ही लौटा देना अच्छा है'—ऐसा लिखा सो यह ठीक नहीं । मनुष्य-शरीर भगवान्के भजनके लिये ही मिला है, यह बात बहुत ठीक है । पर यदि भजन न बने तो हर्प्यूक्क प्राणत्याग करना उचित नहीं, बिल्क उनकी वस्तुको उन्हींके काम— भजन-ध्यान आदिमें लगानेकी विशेष कोशिश करनी चाहिये । हर्प्यूक्क शरीरका त्याग कर देना उनके अर्पण करना नहीं है ।

आपने लिखा कि 'भगवान्के भोग लगाकर उनका जूँठन ही खाकर जीना उचित है और भगवान् भक्तद्वारा अर्पित भोजनको खयं प्रकट होकर खाते हैं—इस सत्यपर विश्वास होते हुए भी उन्हें साक्षात् न खिलाकर प्रतिमाके भोग लगाकर सन्तोष कर लेना प्रेमहोनता है । भोजनके बिना वह मर नहीं जायगा; क्योंकि मृत्युसे बचानेकी शक्ति भोजनमें नहीं, भगवान्में है ।' सो माल्यम किया । साक्षात् भगवान्के भोग लगाकर भोजन करना अत्युक्तम

है; किंतु जबतक हम उनके साक्षात् दर्शनके पात्र न बन सकें तबतक उनकी मृर्तिके ही मोग लगाकर मोजन करनेमें सन्तोष करना भी बुरी वात नहीं है । हमलोग भगवान्के साक्षात् दर्शन करके भोग नहीं लगा सकते, इसमें हमारे प्रेम और श्रद्धाकी कमी अवस्य है, इसके लिये हमें पश्चात्ताप अवस्य करना चाहिये और इस श्रुटिकी पूर्तिके लिये कोशिश भी अवस्य करनी चाहिये, पर हठसे मर जाना उचित नहीं । शरीर प्रारव्याधीन है, भोजनके अधीन नहीं है । माना कि परमात्माके अधीन है तो भी हम इसके लिये परमात्माका सहारा क्यों लें? शरीर प्रारव्याधीन है, मोजन तो निमित्तमात्र ही है ।

'नामदेवजीने हठपूर्वक भगवान्को दूध पिछाकर प्रसन्तता प्राप्त कर छी' छिखा सो कहीं-कहीं अनन्य-प्रेममें ऐसा हो जाता है, पर इस उदाहरणसे हमछोगोंको उनकी देखादेखी ऐसा अनुकरण करना उचित नहीं, क्योंकि वह विधिवाक्य नहीं है।

आपने पूछा—'जो बड़मागी मगवान्की सदा ही प्रसन्तता प्राप्त किये रहते हैं, उनके लिये तो ऐसा हठ करना उचित नहीं, परंतु जो लोग मगवदाज्ञानुसार चलनेमें काम-कोधादिके कारण अयोग्य हों, उन्हें योग्यताप्राप्तिके लिये हठसे भी मगवत्प्राप्ति करना कैसे अनुचित है ?' सो ठीक है, किंतु काम-क्रोधादिके वशमें होनेके कारण मगवदाज्ञाका पालन नहीं हो सकता तो हठपूर्वक काम-क्रोध आदिको नष्ट करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। जिसका दोष हो, उसे ही दण्ड देना चाहिये, शरीर और प्राणको नहीं।

सेनाकु अमें रात्रिमें हठपूर्वक रहनेसे एक ब्राह्मणको भगवान्के दर्शन होनेकी बात लिखी सो इस विषयमें आपको विश्वास हो तो आप भी रह सकते हैं। लोग बहाँ रहनेसे जो मरनेका भय बतलाते हैं सो हमें तो बह युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। और यदि कोई मर भी जाता होगा तो अपने भयसे मर जाता होगा— हमारा तो ऐसा विश्वास है। वहाँ—सेवाअुक्षमें रहनेसे भगवान् मिळते हैं या नहीं—यह मुझे माळूम नहीं।

आपने 'आत्मसम् गि बिना मिक पूरी नहीं होती तो फिर इसे ही पहले करके मगत्रत्प्राप्ति क्यों न कर ली जाय ?'—िलखा सो ठीक है। आत्मसमर्पण करनेसे मगत्रत्प्राप्ति अवश्य होती है; परंतु मगत्रान्के लिये मर जाना आत्मसमर्पण नहीं है। अपना तन, मन, धन— सर्वख ईश्वरके काममें लगा देना और उनके काममें लगनेसे ही प्रसन्न रहना आत्मसमर्पण है, प्रागोंका हठ-पूर्वक त्याग करना नहीं।

'महात्मा कवीरने प्राणोंका उत्सर्ग ही प्रेमकी कसौटी माना' छिखा सो ठीक है, उनका इससे क्या आशय था सो तो वे ही जानें, पर हमछोगोंको तो इससे यह सार प्रहण करना चाहिये कि भगवत्प्राप्तिके छिये प्राणपर्यन्त कोशिश करनेमें नहीं चूकना चाहिये, न कि वास्तवमें उसे निमित्त बनाकर हठपूर्वक प्राणोंको दे डाछना चाहिये।

'नाम-जपके फलसे बिच्चत रखनेबाला कौन-सा महादोष है- ' पूछां सो नाम-जपके फलसे बिन्नत रखने-वाला तो कोई दोष नहीं है। फल तो अवस्य होता ही है, चाहे वह इस लोकमें प्राप्त हो या परलोकमें; नाम-जपके फलका कभी नाश हो ही नहीं सकता। हाँ, यह बात जरूर है कि श्रद्धा और प्रेमकी जितनी कमी होती है, उतना फल भी कम मिल्रता है। अधिक हो तो अधिक मिळता है। वाल्मीकिजी उल्टा नाम-जप करके तर गये, गणिका वेश्या नाम लेकर तर गयी सो उनका भगवान्में प्रेम और विश्वास था । आपने जो यह लिखा कि मुझे तो श्रद्धाकी कमी ही प्रधान बाधा माछ्म होती है सो ठीक है; जितनी श्रद्धा होती है, उतना ही प्रेम भी खाभाविक ही हो जाता है। पूर्वमें कोई चाहे कैसा भी क्यों न हो, श्रद्धा-प्रेमपूर्वक जप करनेसे सम्पूर्ण वाधाएँ मिटकर वह धर्मात्मा हो सकता है। पाप नाम-जपके फलमें बाधक नहीं हैं, परंतु जपकी वृद्धिमें अवस्य

कुछ बाधक हैं; परंतु प्रेमपूर्वक जप करनेसे यह बाधा मिट सकती है, जैसे कि वाल्मीकिजी और गणिकाकी जपमें श्रद्धा-प्रेम होनेसे समस्त बाधाएँ मिट गयीं । कुमारिल भट्टमें भी श्रद्धा और प्रेम दोनों ही थे; क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ प्रेम भी होता ही है, यह नियम है; किंतु जहाँ प्रेम होता है, वहाँ श्रद्धा होनेका कोई नियम नहीं है।

आपने छिखा कि 'ईश्वरके संभी विधानोंमें प्रसन्न रहना चाहिये, इसका क्या यह भी आशय है कि उनके वियोगको भी उनका विधान समझकर प्रसन्न रहा जाय ? , और क्या सदैव स्मरणको ही इतिश्री मानकर सन्तोष करना चाहिये ?' सो ठीक है। ईश्वरके सभी विधानोंमें प्रसन्तता माननी ही चाहिये। यहाँ विधानका मतल्ब है-पूर्वकृत कमोंका फल-प्रदान । इसलिये भगवद्-वियोग कोई विधान नहीं है; क्योंकि यह किसी कर्मका फल नहीं है। भगवान्में श्रद्धा-प्रेमका अभाव होनेके कारण उनका वियोग सहन करना पड़ता है और श्रद्धा-प्रेमका अभाव किसी कर्मका फल नहीं है। इसलिये कर्म-फल-भोगमें हमें प्रसन्न रहना चाहिये, न कि भगवानके वियोगमें । तथा नवीन कर्म तो प्रयत्नसाध्य है, अतः नवीन कर्ममें तो हमें ईश्वरके बलपर पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिये। यदि निरन्तर भगवत्समरण होता हो तो उसमें हमें अवश्यमेव परम सन्तोष करना चाहिये, क्योंकि बिना प्रेमके तो निरन्तर स्मरण होता नहीं और संसारमें भगवत्प्रेमसे बढ़कर और है ही क्या ! ईश्वरकी प्राप्ति भी तो प्रेमके ही अभीन है।

तज्जपस्तदर्थभावनम्।

(योगसूत्र १। २८)

इस सूत्रका अर्थ है — 'उसके नामका जप और उसके अर्थकी भावना करना।' ईग्ररका अर्थ तो ईग्ररका खरूप ही है। तत्त्वसहित ईग्ररके खरूपको समझकर उसका चिन्तन करना ही उसके अर्थकी भावना है। ॐकारका अर्थ है—उस परमात्माका खरूप और भावना है—उस खरूपका चिन्तन।

भीतामें मित्तको खतन्त्र निष्ठा क्यों नहीं कहा गया ?? पूछा सो गीतामें भित्तप्रधान निष्काम कर्मको कर्मयोग कहा गया है और यह सर्वथा खतन्त्र है, इसिल्ये भित्त-को अलग निष्ठारूपसे नहीं वतलाया है; अतः आपको कर्मयोगमें ही भिक्तियोग समझ लेना चाहिये।

आपने पूछा कि 'श्रद्धापूर्ण परंतु शास्त्रविधिसे विरुद्ध या शास्त्रविधिके ज्ञानके अभावसे किये गये सकाम और निष्काम कर्मका क्या फल है ? सो शास्त्रविरुद्ध कर्मः करनेवालेकी श्रद्धा तो समझी ही नहीं जा सकती। यदि कोई शास्त्रविरुद्ध मनमाना बुरा आचरण करता है तो उसे दण्ड मिलता है और यदि शास्त्रविरुद्ध मनमानाः सेना-पूजा आदि उत्तम कर्म करता है, उसका फल कुछ भी नहीं होता (गीता १६ | २३ ) तथा जो विना श्रद्धाके शास्त्रविधिके अनुसार भी उत्तम कर्म करता है तो उसका भी कोई फल नहीं होता; क्योंकि वह असत है (गीता १७ । १८) । एवं शास्त्रविधि और श्रद्धा—दोनोंसे रहित जो कर्म करता है, वह तामसी है और उसका फल नरक है (गीता १७। १३)। किंतु जो शास्त्रविधिको तो नहीं जानते पर श्रद्धापूर्वक सेवा-पूजाः आदि ग्रमकर्म करते हैं, उनमेंसे सकाम भावसे किये जानेवाले कर्म राजसी हैं और उनका फल इस लोक और परलोकमें सब मिलता है (गीता १७।१२) तथा निष्काम-भावसे किये जानेवाले कर्म सात्त्रिक कहलाते हैं और उनका फल अन्त:करणकी पवित्रता और अपने आत्माका कल्याण होता है (गीता १७ । ११)।

आपने लिखा कि 'संन्याससे भी अधिक योग्यतात्राला कर्मयोग सर्वसुलभ क्यों नहीं हुआ ? काल-क्रमसे उसका प्रचार बंद क्यों हो गया ? इससे प्रकट होता है कि यह अवस्य ही कठोर मार्ग है ।' सो जाना । यद्यपि संन्यास-मार्ग तो कठिन है ही, तथापि कर्मप्रधान कर्मयोगमें भक्तिकी गौगता रहनेसे वह कर्मयोग भी साधनमें कठिन पड़ जाता है। इसिल्ये उसकी प्रगाली प्रायः वंद-सी हो गयी। इस घोर किल्कालमें तो केवल भक्ति ही सुल्भ साधन है और अङ्गरूपसे उसमें कर्म आ ही जाता है। प्राचीन और अर्वाचीन काल्में जितने भी भक्त हुए हैं, वे प्रायः भक्तिसे ही परमगतिको प्राप्त हुए हैं। उनमें कर्मकी गौगता थी, अतः वे कर्मयोगी न माने जाकर भक्त ही माने गये; किंतु उनमें कर्मकी कुछ कमी होनेपर भी उन्हें कर्मयोगी ही मानना चाहिये; क्योंकि ईश्वरभक्ति भी तो एक उत्तम कर्म ही है।

आपने पूछा कि 'गीतामें वतलाये हुए यज्ञचक्रको न चलानेसे केवल गृहस्थको ही पाप लगता है या संन्यासीको भी ?' सो ज्ञात हुआ । गीताके तीसरे अध्यायके १२, १३ और १६ वें श्लोकमें बतलाये हुए दोष अन पकाकर देवताको न अपण करनेवाले ( यज्ञ न करनेवाले ) गृहस्थोंको ही लगते हैं, गृहत्यागी संन्यासियोंको नहीं। पर झूठे संन्यासियोंको तो संन्यास-आश्रमके धर्मोंका पालन न करनेसे गृहस्थोंकी अपेक्षा और भी अधिक दोष लगता है।

आपने लिखा कि 'रामगीतामें वतलाये हुए वाक्यसे प्रतीत होता है कि भगवद्याप्तिका अधिकार संन्यासीको ही है।' सो रामगीतामें हमें तो आपका लिखा हुआ वाक्य कहीं नहीं मिला। भगवद्याप्तिका अधिकार तो सभी वर्ण और सभी आश्रमवालोंको है, केवल संन्यासीको ही है, यह बात नहीं (देखिये गीता अ०९।३२)।

आपने पूछा कि 'गीतामें वर्गित 'न श्रोष्यसि विनड्-स्यसि' (गीता १८। ५८) 'ये त्वेतदम्यस्यन्तः' (गीता ३। ३२) आदि वचन किस मार्गिवशेषके विषयमें कहे गये हैं ? जिन्होंने गृहस्थाश्रमको छोटी उम्रमें ही त्याग दिया, ऐसे बुद्ध, चैतन्य और रामतीर्थ आदिको भी कर्मत्यागका दोष लगना चाहिये था।' सो जाना। गीताके तीसरे अध्यायके तीसरें और अटारहवें अध्यायके सत्तावनवें स्लोकों- को देखनेसे यही ज्ञात होता है कि उपर्युक्त 'न श्रोष्यसि' इत्यादि वाक्य भगवान्ने गृहस्थमें रहकर कर्मयोग न करनेवालेको ही लक्ष्य करके कहे हैं, सच्चे संन्यासियों-के लिये नहीं । 'विनब्द्यसि' का अर्थ पतन होना लेना चाहिये । बुद्ध, चैतन्य और रामतीर्थ आदिको यह दोष लग् नहीं हो सकता; क्योंकि शास्त्रमें यह विशेष वचन कहां है 'यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्' अर्थात् जव वैराग्य हो तमी गृहस्थाश्रमका त्याग कर सकता है । अतः उन्होंने धर्मका त्याग नहीं किया; क्योंकि यह भी धर्म ही है ।

आपने लिखा कि 'ब्रजगोपियोंने और विभीषण-सुप्रीवने भगवान् और शास्त्रकी आज्ञाका उल्लङ्घन किया, अतः उन्हें पाप होना चाहिये था; वह क्यों नहीं हुआ ? भगवान् इनपर प्रसन्न थे, क्या इसीलिये नहीं हुआ ?' सो व्रजगोपियोंको पतिकी आज्ञा न माननेका पाप तो अवस्य लगा होगा, परंतु अगवद्गक्तिके प्रतापसे उस दोषका नारा हो गया । त्रिभीषणने गोहत्या की थी या नहीं मुझे पता नहीं । यदि की भीं हो तो उसका पाप तो अवश्य ही लगा होगा; परंतु भगवद्भजनसे उसका छुटकारा हो सकता है—यह शास्त्रानुकूछ ही है। राक्षस, बंदर और श्रूद्रोंके लिये नियोग करना दोष नहीं है । अतः विभीषण और सुम्रीवने यदि अपनी भाभींकी सम्मतिसे भाभीके साथ नियोग किया हो तो कोई दोषकी वात नहीं है, किंतु बाछिके छिये इसिछिये दोष वतलाया गया कि उसने बलपूर्वक अपने छोटे भाईकी स्त्रीके साथ सहवास किया या।

जपर आपके पत्रमें पूछे हुए प्रश्नोंके उत्तर छिखे गये हैं। अत्र, आपके पोस्टकार्डमें की हुई शङ्काओंका उत्तर छिखा जाता है—

आपने छिखा कि 'जिसमें किसी छैिकक सुखकी इच्छाके साथ सांसारिक दुःखोंसे त्राण पाने, ईश्वरतत्त्वको जानने और ईश्वरमिकको प्राप्त करनेकी इच्छा हो उसे अर्थार्थी आदि भक्तोंमेंसे किस श्रेणीका मक्त समझना चाहिये ?' सो ठीक है। गीताके सातवें अघ्यायके सोछहवें श्लोकमें वर्णित भक्त-श्लेणीमें अर्थार्था, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी (निष्कामी) को इस प्रकार क्रमशः उत्तरोत्तर श्लेष्ठ समझना चाहिये। जिस भक्तमें सांसारिक सुख-प्राप्तिके साथ-साथ सांसारिक दुः खोंसे छूटने, ईश्वर-तत्त्वको जानने और ईश्वर-भक्तिकी प्राप्तिकरने आदिकी इंच्छा हो, उसे अर्थार्थी भक्त ही समझना चाहिये जैसे ध्रव आदि। और जिसमें संकटसे छूटने, ईश्वरतत्त्व जानने तथा ईश्वर-प्रेम प्राप्त करनेकी इंच्छा हो, उसे आर्तभक्त समझना चाहिये, जैसे द्रौपदी आदि। सारांश यह है कि भक्ति करनेवाले भक्तमें जो नीची-से-नौची भावना रहती है, श्लेणी-निर्णयके लिये वही भावना पकड़ी जाती है।

× × × ×

आपने लिखा कि 'कर्मण्येनाधिकारस्ते' आदिसे मनुष्य तो उसे तर्क-वितण्डा को कर्म करनेमें पूर्ण खतन्त्रता दी गयी है; किंतु आपको इस प्रकार अधिष्ठान, कर्ता इत्यादिके वर्णनसे यह सिद्धान्त पुष्ट नहीं होना चाहिये।

नहीं होता सो इसका क्या रहस्य है -?' सो जाना। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इत्यादि तो निष्काम कर्मके सिद्धान्त- से बतलाया गया है और अधिष्ठान-कर्ता आदिका वर्णन सांख्यसिद्धान्तकी दृष्टिसे किया गया है और उसके बतलानेका वहाँ तात्पर्य भी दूसरा ही है। मतलब यह है कि दूसरे अध्यायके ४७ वें स्रोकमें तो कर्ममें फल और आसिक्तका निषेध किया है और अंठारहवें अध्यायके १५ से १७ वें स्रोकतक कर्मोंमें कर्तापन माननेका निषेध है। मगवान्ने जहाँ-जहाँ कर्मयोगका सिद्धान्त बतलाया है, वहाँ वर्मों मल और आसिक्तका त्याग करनेको कहा है और ज्ञानयोगका सिद्धान्त जहाँ बतलाया है, वहाँ कर्तापनका अभाव करनेके लिये कहा है।

आपने 'सन्देहनाशके लिये कोई बात दुबारा पूलूँ तो उसे तर्क-वितण्डा न समझें' लिखा सो ठीक है। आपको इस प्रकार बार-बार पूछनेमें तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिये।

### दुःखका रहस्य

वाहर-भीतरसे होनेवाले आघातोंको, जिनके कारण यह जीवन इतना दुःखमय हो उठता है, हम स्वयं ही बुलाते हैं ! वाह्य सुखांसे—इन्द्रियजन्य मोगोंसे, मोहित होकर हम उनकी कामना करते हैं और जैसे-तैसे भी उनकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करते हैं । वस, इस प्रयत्नमेंसे ही सारी विपत्तियोंका जन्म होता है और उनका पोषण होता है । इसीसे राग-द्रेष स्वरूप संसार खड़ा हो जाता है ! इस राग-द्रेषका कद्ध परिणाम ही हमें पीछे भुगतना पड़ता है । पर यदि हम इन विषय-भोगोंको न चाहें, केवल श्रारीरयात्राके लिये नीतिपूर्वक ही इनका उपयोग करें तो बाहर-भीतरसे होनेवाले ये आधात हमारे पीछे न पड़ें । इनका जन्म ही न हो और हमारे अन्तःसुखका, हमारे आत्मवलका क्षय न हो । सत् चिन्तनसे, भगवत्-चिन्तनसे उसकी और भी वृद्धि होती जाय । ऐसी दशामें वे दुःख-आधात कदाचित् किसी अंशमें आ भी जायँ तो अपने आत्मवलके सुरक्षित रहनेसे हम उनसे विचलित न होंगे। धैर्यपूर्वक उनका सामना कर सकेंगे । अतपव अपने अज्ञानके कारण अपनी विपत्तियोंको हम स्वयं ही वुलाते हैं और इस संसारको, जो अपने-आप न तो सुखस्वरूप है और न दुःखस्वरूप, हम स्वयं ही दुःखस्वरूप वना डालते हैं ! 'आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।' (गीता)

( लेखक--महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्० ए०, डी० लिट्० )

सभी उपासक इष्टदेवताकी उपासना करते हैं; परंतु उसके स्वरूपके विषयमें उत्तम ज्ञान वहुतोंको नहीं होता। इष्ट-साधनका प्रयोजन क्या है, साधकके आत्माके साथ इष्टका क्या सम्बन्ध हैं, गुरु और इष्ट परस्पर मिल्ल हैं या अभिल्ल १ इस प्रकारके अनेकों प्रश्न स्वभावतः जिज्ञासुके मनमें उठते हैं। इसी जिज्ञासाके समाधानके लिये यथाशक्ति अपने ज्ञान और अनुभवके आधारपर संक्षेपमें कुछ विचार किया जाता है।

जो इच्छाका विषय है, वही इष्ट है, तथा जो इच्छाका विषय नहीं, वह अनिष्ट है। मनुष्य जो इच्छा करता है, उसकी प्राप्ति ही उसकी साधनाका लक्ष्य होता है। इस प्राप्तिके मार्गमें जो रुकावर्टे आती हैं, वे चाहे साधात्रू एपमें हों, या परम्पराजनित हों, अनिष्टू पमें उनकी गणना होती है। इन सारी रुकावर्टोंको दूर करके इष्ट वस्तुको प्राप्त करना ही जीवनका उद्देश कहलाता है।

जो इच्छाका विषय है, उसका स्वरूप क्या है ? अर्थात् किसी-न-किसी रूपमें जिसको सभी प्राप्त करना चाहते हैं, उसका स्वरूप क्या है ? इसका एकमात्र उत्तर है—आनन्द ! अतएव आनन्दकी प्राप्ति ही है इष्ट्रप्राप्ति । क्योंकि ज्ञात अथवा अज्ञातरूपसे सभी एकमात्र आनन्दकी ही इच्छा करते हैं ।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आनन्द क्या कोई पृथक् वस्तु है। साधक आनन्दकी कमीके कारण ही आनन्द-प्राप्तिकी कामना करते हैं। जिसके पास जिस वस्तुकी कमी होती है, वह उसीकी प्राप्तिकी कामना करता है। अतएव साधकसे उसका आनन्द पृथक् वस्तु है। यह बात स्वभावतः मनमें उठती है। यदि यही बात है तो 'यह आनन्द है क्या वस्तु १ रहती कहाँ है, तथा किस प्रकार इसकी उपलब्धि होती है १ अह जिज्ञासा होती है।

वस्तुतः साधकके आत्मस्वरूपसे पृथक् कोई आनुन्द नामकी वस्तु नहीं है। इसी कारणसे सव लोग अपने आत्माको ही सर्वापेक्षा प्रियतम वस्तु समझते हैं। क्योंकि आनन्दकी अपेक्षा अधिकतर प्रिय कोई वस्तु नहीं हो सकती। किसीको चाहे कोई भी वस्तु प्रिय क्यों न हो, वह आत्माके लिये ही प्रिय होती है। जगत्के समस्त पदार्थोंमें उपाधिजनक प्रीति होती है। परंतु एकमात्र आत्मा ही निक्पाधिक प्रीतिका विषय है। अतएव आत्मा, आनन्द और इष्ट मूलतः एक ही वस्तु है। चाहे कोई किसी वस्तुकी इच्छा वयों न करे, अज्ञातभावसे वह अपनेको ही चाहता है, किसी दूसरी वस्तुको नहीं चाहता, तथा चाहनेकी कोई दूसरी वस्तु है भी नहीं। परंतु अज्ञानवश, अर्थात् समझ न सकनेके कारण प्रत्येक आदमी यह समझता है कि उसकी चाहकी वस्तु उससे प्रथक् है। जवतक द्वैतज्ञान है तवतक यही स्वाभाविक है, और इसीके आधारपर न्यावहारिक जगत् प्रतिष्ठित है।

जब साधक अपने स्वरूपसे मिन्न किसी दूसरी वस्तुको आनन्दास्पद समझता है, तब यह वस्तु ही उसके लिये इष्ट्रस्वरूपमें प्रतीत होती है। यद्यपि मूलमें अज्ञान रहता है, यह वात सत्य है. तथापि वाह्य वस्तुको प्रिय अथवा इष्ट कहनेमें कोई वाधा नहीं। परंतु देखा जाता है कि यह वाह्य वस्तु कालमेद, स्थानमेद और अवस्थामेदसे अलग् अलग हो सकती है। इसीलिये जो वस्तु एक समय इष्ट जान पड़ती है, दूसरे समय वही चित्तको आकर्षित करनेमें समर्थ नहीं होती है। इसी प्रकार एक स्थानमें अथवा एक अवस्थामें जो इष्ट्रस्पमें गिनी जाती है, वही वस्तु दूसरी अवस्था अथवा स्थानमें अनिष्टरूपमें दीख पड़ती है।

व्यावहारिक दृष्टिमें इष्टका निरूपण करना बहुत ही कठिन जान पड़ता है क्योंकि कोई वस्तुविशेष या भावविशेष किसी साधकविशेषके लिये देश, काल और अवस्थासे निरपेक्ष होकर समानरूपसे आनन्ददायक नहीं होती। इसका रहस्य तथा वास्तविक इष्ट-निरूपणके उपायोंको जानना आवश्यक, है। जब आत्मा ही मूल इष्ट है, तो अज्ञानावस्थामें उसे आत्मस्वरूपमें, इष्टरूपमें न पहचान सकनेपर भी बाह्य-रूपसे एक आधारविशेषमें क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस प्रश्नकी मीमांसा आवश्यक है।

इसका उत्तर यही है कि एकमात्र आत्मा ही इष्ट है, यह सत्य है, परंतु जबतक आत्मखरूपकी उपलब्धि नहीं होती, तवतक वह समझमें नहीं आता । यही अज्ञानकी आवरणशक्तिकी कीड़ा है । खरूपानन्दके आच्छन होनेके बाद, अज्ञानकी विक्षेपशक्तिके प्रमावसे वह आनन्द समस्त जगत्में विखर गया है । जीवके खरूपगत वैशिष्ट्य तथा विक्षेपशक्तिके तारतम्य कारण विक्षिसतामें भी तारतम्य होता है। प्रत्येक जीवका खरूपानन्द खण्ड-खण्ड होकंर अनन्त विश्वमें सर्वत्र न्यूनाधिकभावमें फैला हुआ है। ज्ञवतक ये विखरे हुए आनन्दके कण समष्टिभावमें समवेत होकर घनीभूत न होंगे, तयतक जीवको अपने खरूपानन्दकी झलक नहीं मिल सकती। साधनाका उद्देश्य है आनन्दके इन कणोंको सञ्चितकर उन्हें एक आकृति प्रदान करना।

प्रसंगवश यहाँ एक सूक्ष्म प्रश्न उठता है। यदि प्रत्येक जीव आनन्दस्यरूप ही है, तो सारे जीवोंके आनन्द एक ही प्रकारके होंगे, यह मानना ही पड़ता है।

वस्तुतः यह वात ठीक नहीं है। ब्रह्मस्वरूपमें सामान्य भाव और विशिष्टभावके आनन्द विद्यमान हैं। यद्यपि प्रत्येक जीव ब्रह्मस्वरूप है तथापि उसमें कुछ वैशिष्ट्य होता है। साधारणतः एक जीव दूसरे जीवसे पृथक् नहीं होता, क्योंकि दोनोंकी मूल सत्ता एक ही है। परंतु विशेष दृष्टिसे देखनेपर प्रत्येक जीवमें विलक्षणता दीख पड़ती है, जिसके फल्प्वरूप किसी भी दो जीवमें सदा ही अनन्त प्रकार्की पृथकता रहती है। इसी कारण, एक आदमीको जो अच्छा स्राता है, दूसरेको वह अच्छा नहीं छग सकता। क्योंकि प्रत्येक जीवकी प्रकृति अलग-अलग है। सृष्टिकें बादसे ही प्रत्येक जीव अपने-अपने आनन्दके अन्वेषणमें लगे हुए हैं। अर्थात् वे निरन्तर जन्म-जन्मान्तर नाना रूपमें, नाना प्रकारसे आनन्दके सञ्चयमें लगे हुए हैं। अवतक उनके अन्वेषणका अवसान नहीं हुआ है। और जिस ढंगसे वे चल रहे हैं उसके अवसानकी आशा भी नहीं की जा सकती। नेत्रोंमें रूपतृष्णा तथा समस्त देहव्यापी त्वचामें स्पर्शतृष्णा—एवं मत्येक इन्द्रियमें अपने-अपने विषयकी तृष्णा सदा ही जामत रहती है। भोग्य पदार्थोंकी प्राप्ति तो होती ही रहती है, परंतु उनसे तृप्ति नहीं होती।

कवि कहते हैं-

जनम अवधि हम रूप नेहारिनु नयन ना तिरपित भेल ।

जन्मसे ही चशु चारों ओर अनन्त प्रकारसे रूपका दर्शन करती है। फिर भी पुनः-पुनः रूप देखनेकी तृष्णासे मुक्ति नहीं हो पाती। इसी प्रकार अन्यान्य बाह्य इन्द्रियों तथा अन्तःकरणके विषयमें भी समझना चाहिये। नेत्रोंके सामने इस प्रकारका अलौकिक रूप प्रकट नहीं हुआ, जिसका दर्शन कर उन्हें तृप्ति मिल सके, तथा दूसरे किसी रूपको देखकर उन्हें जो तृप्ति मिलती है, वह सामयिक होती है, स्थायी नहीं

होती । नेत्रके लिये रूप इष्ट है, क्योंकि नेत्र रूप चाहते हैं। परंतु अग्निमें आहुति पड़नेसे जैसे अग्नि वृद्धिको प्राप्त होती है, उसी प्रकार निरन्तर रूपदर्शन करनेसे नेत्रोंकी रूपतृष्णा बढ़ती ही है। क्षणिक तृप्ति केवल उद्दीपनका ही कार्य करती है। अतएव नेत्र आदि किसी भी इन्द्रियने आजतक स्थायीरूपसे इष्ट-प्राप्ति करनेमें सफलता नहीं प्राप्त की। क्योंकि इष्टकी प्राप्ति होनेपर तृष्णा मिट जाती है, यहिर्मुख दृत्ति नहीं रहती और खोज भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक इन्द्रियके विषय अलग-अलग होते हैं। नेत्रके लिये जो इष्ट होता है। वह कानके लिये इष्ट नहीं होता, एवं कानके लिये जो इष्ट होता है, वह नेत्रके लिये इष्ट नहीं होता । उसी प्रकार बाह्य-इन्द्रियोंके लिये जो इष्ट होता है, अन्तःकरणके लिये वह इष्ट नहीं होता। एवं अन्तःकरणके छिये जो इष्ट होता है, बाह्य-इन्द्रियाँ उससे तृप्त नहीं होतीं। अतएव पूर्ण इष्ट वही एक वस्त हो सकती है जो बाह्य-इन्द्रिय, अन्तरिन्द्रिय तथा आत्म-प्रकृतितकको तृप्ति प्रदान करती हो । वास्तविक इष्टकी प्राप्ति होनेपर देह, इन्द्रिय, प्राण और मन-सबके अभाव सदाके लिये मिट जाते हैं।

क्या इस प्रकारकी कोई वस्तु है कि जिसके द्वारा प्रत्येक इन्द्रिय, मन तथा आत्म-प्रकृतिकी तृष्णा सदाके लिये निवृत्त हो जाय ? इसके उत्तरमें कहना होगा कि ऐसी वस्त निश्चय ही है। उस वस्तुको प्राप्त करनेपर किसी दूसरी वस्तुके प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। वह एक ही वस्त एक ओर जहाँ अपने अलौकिक रूप आदिके द्वारा नेत्रादि प्रत्येक इन्द्रियको आनन्द प्रदान करती है, उसी प्रकार दूसरी ओर अपने अलौकिक गुण और महिमाके द्वारा साधकके चित्तको आकर्षित करती है। उसका निराकार खरूप साधककी निराकार आत्म-प्रकृतिको आनन्दसे आह्नादित कर देता है। ऐसी स्थितिमें यह समझा जा सकता है कि साधककी अन्त:-प्रकृति और बाह्यप्रकृतिके प्रत्येक अङ्ग इस वस्तुको धारण करनेके लिये सुष्ट हुए हैं। यह वस्तु ही अमृतस्वरूप है, तथा साधककी प्रत्येक इन्द्रियरूपी प्रकृति मानो उसको प्राप्त करनेके लिये पात्ररूपमें निर्मित हुई है। अतएव इन्द्रियोंको सुखाकर नष्ट कर देना इष्ट साधनाका छक्ष्य नहीं है। देह, इन्द्रिय, प्राण, मन प्रभृति सबको सरसता प्रदान करना ही इष्ट-लामका फल है । खोजके समय कदोरता और नीरसता वाञ्छनीय होती है, परंतु सिद्धिकालमें ये कभी स्थायी नहीं होतीं।

साधनाका उद्देश्य है इष्टको गठन करना, अथवा नित्य-सिद्ध इष्टको प्रकांशित करना-इसकी मीमांसा आवश्यक है। वस्तुतः नित्य-सिद्ध इष्टको अभिव्यक्त करना ही साधनाका उद्देश्य है। परंतु इस अमिव्यक्तिका एकमात्र उपाय है-इष्टके अङ्ग-प्रत्यङ्गकी रचना कर उसे आकार प्रदान करना । जब इष्ट वस्तु आकार धारणकर साधककी दृष्टिके सामने प्रकाशित होती है, तब उस आकारके पृष्ठदेशमें चैतन्यमय इष्टस्वरूप आत्मप्रकाश करता है। आकारकी सृष्टि तथा नित्यसिद्ध स्वरूपकी अभिन्यक्ति एक ही बात है। आकार अपने असंख्य अवयवोंके सञ्चयके प्रभावसे समष्टिवद्ध-रूपमें प्रकाशित होता है। अवयवकी अभिव्यक्तिके साथ-साथ निराकार चैतन्य सत्ता उसके साथ जुड़ी होती है। आकार-रचनाका मुख्य रहस्य यही है कि आनन्दके असंख्यों कण, जो समग्र विश्वमें बिखरे हुए फैले हैं, उनको एक स्थानमें आकर्षण कर घनीभूत करना।

ये सारे विखरे हुए आनन्द-कण निर्मल नहीं हैं। कोई वस्तु जब आघात लगनेसे टूट-फूट जाती है तो उसमें अनेकों भाग हो जाते हैं; और उन प्रत्येक भागोंमें मिलनताका आविर्माव होता है। जबतक यह मिलनता अनेकों भागों में विखरी होती है तवतंक दूर नहीं होती, परन्तु जब ये सभी खण्ड पुनः एक स्थानमें आकर सञ्चित हो जाते हैं, तब यह मिलनता दूर हो जाती है। अनेक भागोंमें विभक्त होनेके समय मलिनता क्यों आती है, यह प्रश्न उठ सकता है। इसका उत्तर यह कि चैतन्य-शक्तिकी स्वेच्छासे ही न्यूनता अथवा सङ्कोचके कारण एक अनेकमें परिणत हो जाता है, अतएव यह अकाट्य सत्य है कि विपरीत क्रमसे चैतन्य-शक्तिके उन्मेष अथवा स्फुरणके विनाये समस्त असंख्य खण्ड पुनः एक अखण्डमें परिणत नहीं हो सकते । अतएव जिस कियामें अनेक एक हो जाते हैं, उसमें चैतन्यशक्तिकी किया अवस्य ही रहेगी, तथा इसी कारण एक होनेके साथ-साथ एक ओर जहाँ विश्वितता दूर हो जाती है, दूसरी ओर उसी प्रकार मल्जिता दूर होकर रजोगुण और तमोगुणको निवृत्त करती है तथा गुद्ध सत्त्वकी प्रतिष्ठा होती है।

अतएव आनन्दके कणोंको एक स्थानमें सञ्चय करना, अथवा ग्रुद सत्त्वमें स्थिति होना—दोनोंको एक ही बात समझी जा सकती है। परन्तु यहाँ एक बात याद रखनेयोग्य है। प्रत्येक जीवके अपने प्रकृतिमेदके कारण उनके खरूपा-नन्दके आस्वादनमें भी पृथक्ता होती है। इस पार्थक्यको जब जीनके खरूपगत वैशिष्ट्यकी दृष्टिसे देखते हैं तो उसे नित्य कहना ही ठीक जान पड़ता है। जब जीवका खरूपगत मेद परमात्माके खगतभेदके रूपमें परिणत होगा, उस समय दृष्टि और ही हो जायगी। आपाततः यह जानना चाहिये कि समय विश्वमें प्रत्येक खलमें अनन्त जीवोंके अनन्त खरूपानन्द अपने-अपने चित्तके अंशरूपमें विखरे हुए हैं, अर्थात् प्रत्येक खानमें मात्राके तारतम्यके अनुसार प्रत्येक जीवके आनन्दके कण विद्यमान हैं। वे परस्पर पृथक् होते हुए भी अपृथक् रूपमें मिले हुए रहते हैं। अतएव सभी वस्तुएँ सर्वात्मक हैं। परन्तु तिसपर भी इसमें हमारा कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमारे अपने आनन्दकण ही हमारे आस्वादनकी वस्तु हैं। उसे पृथक्रपमें यदि आस्वादन न किया जाय तो हमारे लिये उस प्रकारकी वस्तुकी आस्वादनशीलता कोई मूल्य नहीं रखती।

इस आनन्दकणके आकर्षण और आखादनकी दो कियाएँ हैं—एक है लैकिक और दूसरी है अलैकिक। इन समस्त अपने आनन्दकणोंको दूसरोंके आनन्दकणोंके साथ मिलाकर आखादन करना लौकिक प्रक्रिया है, इसे ही विषयमोग कहते हैं। परन्तु अपने समस्त आनन्दकणोंको दूसरे लोगोंके आनन्दकणोंसे अलग करके ग्रुद्ध भावसे आखादन करना ही इष्ट-सिद्धि और इष्ट-सम्भोग कहलाता है। लौकिक भोका अपनी बस्तुको अलग नहीं कर सकता, इसी कारण उसका भोग अग्रुद्ध भोग होता है। उसमें मिलनता रहती है। इसीलिये इस मोगसे स्थायी तृप्ति नहीं मिलती। विषयमोग बन्धनका ही हेतु होता है। बस्तुतः भोग विषयका नहीं होता, बल्कि विषयमों स्थित अपने आनन्दकणोंका होता है।

गुरुकृपा प्राप्त करके साधक विषयसे अपने-अपने आनन्द-कर्णोंको अलग खींचकर सम्भोग करनेमें समर्थ होते हैं। जगत्-की समस्त मोग्य वस्तुओंसे मन्थनद्वारा अपनी प्रकृतिके अंद्यभूत आनन्दकर्णोंको वाहर करना पड़ता है। जिस प्रकार तिलसे तेल, दूधसे नवनीत और काष्ठसे अग्नि उद्भूत होती है, यह बात भी ठीक उसी प्रकारकी है। विश्वव्यापिनी अखिल प्रकृतिसे अपने उपादानरूप आनन्दकर्णोंको निकाल लेना आवश्यक है। जबतक विश्वकी किसी वस्तुमें यह उपादान योड़ा भी वर्तमान है, तवतक उसके प्रति आसिक्त अनिवार्य है। परन्तु इस उपादान अंदाको हटाकर अलग कर लेनेपर उसके प्रति फिर आसिक्त नहीं रह जाती, अपने आनन्द अंदाको खींच लेनेके बाद वह वस्तु फिर चित्तको मुग्ध नहीं कर सकती। जगत्की समस्त वस्तुएँ प्रकृत आनन्दके रूप हैं। किन्तु अलौकिक और विश्रुद्ध आनन्द प्रत्येकको अपनी-अपनी चेष्टाके द्वारा गठित करना पड़ता है। गठन शब्दसे यहाँ अमिप्राय नित्यसिद्ध वस्तुकी अभिव्यक्ति समझना चाहिये। आनन्दक्णोंकी समष्टिसे ही इस श्रुद्ध आनन्दमूर्तिकी रचना हुआ करती है। प्रत्येक जीवके लिये यह आनन्दमूर्ति पृथक्-पृथक् होती है, इसीका दूसरा नाम इष्टमूर्ति है, जिसके वारेमें पहले कहा जा चुका है।

· पहले कहा जा चुका है कि एकके अनेक बननेके समय आवरण और मलिनताकी सृष्टि होती है। इसका कारण है चैतन्यका सङ्कोच या हास। उसी प्रकार चैतन्यके विकाससे ही अनेक फिर अनेक नहीं रह जाते, क्रमशः एकमें पर्यवसित हो जाते हैं। जब यह समष्टिभावकी प्रक्रिया परिसमास हो जाती है, तब उन-उन आकारोंमें एकमात्र आनन्द ही अवशिष्ट रहता है। यह जो विखरे हुए आनन्दकर्णीका एकत्र आकर्षण होता है, इसके मूलमें चुम्बक शक्तिकी क्रिया काम करती है। चुम्बक शक्ति जिस वस्तुके आश्रय होती है। उस वस्तुके सारे अणुओंको आकर्षित करना उसका स्वभाव होता है। दीक्षा-कालमें गुरु-कृपासे जीव जब इस चुम्बक शक्तिको प्राप्त होता - है, तभीसे यह शक्ति निरन्तर कार्य करने लगती है। शक्तिके विकासंके साथ-साथ अपने समस्त आनन्दकण क्रमशः विदुरने लगते हैं। जिस चित्तमें गुक्शिक पड़ती है, वही चित्त चुम्बकरूपमें परिणत होता है । तब वह चित्त खयं पूर्ण होनेके लिये अपने अंशोंको यथाशक्ति आकर्षण करने लगता है। यदि इस प्रक्रियामें किसी प्रकारका विन्न नहीं होता है तो यथा-समय समस्त कण चुम्बक आकर्षणसे आकृष्ट होनेके कारण घनीभृत होकर एक आकार धारण कर छेते हैं।

जिस आकारका उल्लेख किया गया है, उसकी स्थिति और अभिन्यक्ति एक प्रकारते हृदयाकाशमें होती है, परन्तु जब विकास पूर्ण होता है, तब हृदयके चारों ओरके समस्त द्वार बन्द हो जाते हैं, तथा ऊर्ध्वद्वार खुळ जाता है। और इसी खुळे द्वारका सहारा छेकर चैतन्यमय आनन्दराज्यमें प्रवेश प्राप्त होता है, इस अवस्थामें इष्ट केवळ मानसिक शानके विषयरूपमें ही नहीं रहता, बल्कि समस्त इन्द्रियोंके छिये प्रत्यक्ष स्थूळ सत्तामय मूर्तिविशेषमें प्रकट होता है। परन्तु स्थूळमूर्ति होनेपर भी वह जागतिक दृष्टिके छिये प्रत्यक्षीमृत नहीं होता। जबतक जगत्के छोग अपने देह-इन्द्रिय आदिको संस्कृत नहीं करेंगे, तबतक यह चिदानन्दमय मूर्ति उनकी

इन्द्रियोंके लिये प्रत्यक्षीभृत न होगी। इसे यद्यपि स्यूल तो कहते हैं परन्तु यह जागतिक स्यूल नहीं है, यह सिद्धभूमिका स्यूल है। साधक अपने देह-इन्द्रिय आदिके साथ संस्कार उपलब्ध करनेके कारण इस स्यूलमूर्तिका सर्वदा आस्वादन कर सकता है, और उसके साथ सब प्रकारके व्यवहार भी चला सकता है। परन्तु, फिर भी कहना पड़ेगा कि इस स्यूलमें ही आनन्दका उत्कर्ष है। यह सृष्टिका एक महा-रहस्य है।

'यह प्रश्न उठाया जा जुका है कि वह इष्ट वस्तु उस समय कहाँ रहती है ? इसका उत्तर यह है कि इष्ट या आनन्द पूर्णरूपने अभिन्यक्त होनेपर साधकके साथ अभिन्न भावसे रहता है, उस समय इसकी पृथक् सत्ता नहीं रहती, पर रहती भी है । एक त्रिमुजके ऊपर, ठीक उसके वरावर ही दूसरा त्रिमुज आरोपित होनेपर जैसे दोनों त्रिमुज दो नहीं जान पड़ते, एक ही जान पड़ते हैं, उसी प्रकार इष्ट भी पृथक् होते हुए भी अपृथक्के समान अवस्थित होता है । साधक या योगी इच्छा करते ही दो होकर प्रकट हो सकते हैं, और इस प्रकार प्रकट होकर सब प्रकारके आस्वादन और व्यवहार करनेमें समर्थ होते हैं। और फिर इच्छा करते ही ये दोनों रूप एक ही सक्समें पर्यवस्तित हो जाते हैं। इष्टके साथ साधककी अपनी अनन्त माधुर्यमयी छीछाएँ इसी प्रकार सम्पादित होती हैं।

उपासनाके फल-खरूप इष्टका आविर्माव होता है, और फिर .इष्टके आविर्मावके फलस्वरूप उपासना आरम्म होती है। ये दोनों एक ही सत्यहैं । एक दृष्टिसे देखनेपर उपासना क्रमशः परिपक्क होनेपर आनन्दकर्णीके एकीकरणद्वारा : इष्टमूर्तिकी रचना पूर्ण करती है। यह मूर्ति ही इष्टस्वरूपकी अभिन्यञ्जना करती है। इस प्रकार देखनेपर जान पड़ता है कि इष्ट-साक्षात्कार उपासनाका फल है। दूसरी -दृष्टिसे, जबतक इष्ट-साक्षात्कार नहीं होता, तबतक वास्तविक उपासनाका सूत्रपात नहीं होता । द्रष्टाके रूपमें स्थिरमावसे समीपमें वैठनेका नाम उपासना है। जिसके समीप बैठना है, वह यदि प्रकट न हो तो उसकी उपासना कैसे स्थिर होगी ? इसिछंये प्रथमको गौण कहकर दूसरीको मुख्य उपासना कहा जा सकता है। जप आदि गौण उपासनाके खरूप हैं। और ध्यान मुख्य उपासना-का स्वरूप है। जपके द्वारा इष्ट-साक्षात्कार तथा उत्तरकालीन इष्टविषयक ध्यानसे इष्ट-प्राप्ति और इष्टके साथ मिलन प्राप्त होता है। इष्टका रूपदर्शन न होनेपर ठीक तौरपर इष्टका ध्यान नहीं किया जा सकता। इसी कारण ध्यानके पहले इष्टदर्शनकी आवश्यकता रहती है। परन्तु कल्पित इष्टदर्शन वास्तविक इप्रदर्शन नहीं होता । प्रकृत इप्ररूपका दर्शन करनेके लिये बीजरे ही दर्शन करना आवश्यक है, बीजके विना यथार्थरूप रफुटित नहीं होता । उपासनाके प्रसङ्गमें इस विपयकी विदोषरूपसे आलोचना की जासकती है। इष्टदर्शनके बाद इष्टको स्थायीरूपमें प्रतिष्ठित करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा -न करनेसे वीच-वीचमें यदि इष्ट्खरूपका अभाव या अदर्शन हो तो सर्वदा इष्ट-दर्शन सम्भव नहीं होता । इष्टको सर्वदा सामने रखकर उसका दुर्शन करना ही मुख्य उपासनाका तात्पर्य है । मुख्य उपासनाके फलसे द्रष्टा या उपासक साधक ण्यवं उपास्य इष्टसाध्य-इन दोनोंका व्यवधान क्रमशः कम हो जाता है। तब उपास्य-उपासकका मिलन होता है, यही योग है । इसके बाद दो सत्ता एकरूपमें प्रकाशित होती है, इसीका नाम ज्ञान है। तब एक ही चैतन्य खरूपमें दोनोंकी समाप्ति होती है। जवतक इष्ट सम्मुख रहता है, तबतक साधक इष्टके अधीन रहता है, परन्तु जब मनमें इष्ट नहीं रहता, तब एक स्वयंप्रकाश आत्मा ही अखण्डरूपमें विराजमान रहता है।

पहले कहा जा चुका है कि सबके अपने-अपने समस्त आनन्दकण समग्र विश्वमें विखरकर न्यात रहते हैं। ये आनन्द-कण सबके अपने-अपने चित्तको आश्रय करके रहते हैं। यह बात कहे बिना-भी समझमें आ सकती है। यदि यह सत्य है तो मानना पड़ेगा कि प्रत्येक जीवके चित्त विकल (अपूर्ण) हैं, किसीका भी चित्त पूर्ण नहीं है। यहाँ प्रश्न यह है कि समस्त अपूर्ण (विकल) चित्तोंके श्रूत्य अंश रिक्त रहते हैं। अथवा अन्य किसी वस्तुके द्वारा पूर्ण (भरे हुए) होते हैं।

प्रकृतिका कोई भी स्थल रिक्त नहीं रह सकता, चित्तके अंश बाह्य जगत्के जिन-जिन स्थानों में आविष्ट रहते हैं, उन्हीं-उन्हीं स्थानों उसके ( बाह्य जगत्के ) सारे अंश लौटकर चित्तके रिक्त स्थानको भर देते हैं। बाह्य जगत् भौतिक सत्तामय होता है। चित्तके अंश जिस प्रकार समस्त भौतिक जगत्में व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार भौतिक जगत्के सत्तांश भी चित्तके रिक्त स्थानमें आविष्ट होते हैं। प्रत्येक मनुष्यके चित्तमें इस प्रकार भौतिक अंश विद्यमान रहते हैं। इसको चासना कहते हैं। चित्तके शुद्ध होनेपर यह बासनारूपी भौतिक अंश उसमें नहीं रहता। वह यथास्थान पृथक हो बाता है। तब इस बासनाके स्थानमें चित्तके अपने अंश लौट आते हैं। चित्तके अपहृत समस्त अंश जब लौट आते हैं तो चित्त शुद्ध और पूर्ण हो जाता है। दूसरी ओर, भौतिक-सत्ताम भी उसका अपहृत अंश लौट जाता है। भौतिक-सत्ताम चित्तांशके चले जानेके कारण जो रिक्तता होती है, वह भी, भौतिक-सत्ताके अपने अंशके लौटनेपर, शुद्ध और पूर्ण हो जाती है। पूर्वोक्त प्रक्रियाका नाम चित्त-शुद्धि और शेपोक्त प्रक्रियाका नाम भ्तशुद्धि है। दोनों प्रक्रिया एक ही साथ सम्पादित होती है।

हमारा शरीर पञ्चभूतोंके सम्मिलनसे सृष्ट हुआ है । उसके साथ चित्तका संयोग है। उसी प्रकार हमारे चित्तमें भी पञ्च-भूतोंके अंश विद्यमान हैं। स्थूलदेह और विश्वदेहमें एक ही व्यापार चल रहा है। चित्त और भूतोंके परस्पर मिलने और घुलमिल जानेसे ही देहका आविर्भाव होता है। अवस्य ही इनके अन्तरालमें - केन्द्रस्थानमें आत्मा रहता है। इसके तो कहनेकी आवश्यकता ही नहीं । भृतोंसे चित्तके अंश दूर हो जाते हैं तो भूतोंमें अपहृत भूतांश एवं चित्तसे भूतोंके अंश द्र हो जाते हैं तो चित्तमें अपद्धत चित्तांश छौट आते हैं। तव पञ्चभृत अपने-अपने केन्द्रमें प्रविष्ट होते हैं, उनका विखरना बंद हो जाता है। यही भूत-शुद्धि कहलाती है। चित्तका विखरना भी उस समय बंद हो जाता है, उसे चित्त-ग्रुद्धि कहते हैं। इस प्रकार पञ्चीकरणकी अतीतावस्थामें जाकर देहतरवकी साधनासे षट्चक्रभेदनकी क्रिया निष्पन होती है। इसी अवस्थामें तृतीय नेत्र खुल जाता है। इसीको दूसरे शब्दोंमें पूर्ववर्णित इष्ट-साक्षात्कार कहेंगे । इस अवस्थामें विन्दुमें स्थिति होती है। कुण्डलिनीके जागरणके साथ-साथ नादके स्थानके फल्खरूप बिन्दुकी प्राप्ति होती है। बिन्दुसे महाबिन्दुकी ओर गमन करना ही महामिलनकी प्राप्तिका उपाय है। महाविन्दु शब्दसे हमारा अभिप्राय सहस्रारकी कर्णिका है। कहना न होगा कि इसके परे भी दीर्घपथ रहता है। इसके वर्णनका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। पूर्ववर्णित गौण उपासनाका उद्देश्य षट्चक्रींका भेदन करना ही है। आज्ञाचक्रसे आगे सहस्रारकी ओर जाना और उसे प्राप्त करना ही मुख्य उपासंनाका लक्ष्य है।

यहाँ परन उठता है कि वास्तवमें इष्ट क्या वस्तु है, उसका द्रष्टा कौन है, तथा दोनोंमें क्या सम्बन्ध है ? इष्टकी अभिन्यिक और इष्टदर्शन, दोनोंमें सम्बन्ध कहाँ है ? किस प्रकाशसे अथवा किस नेत्रसे इष्टदर्शन होता है, अथवा उसका विकास ही किस प्रकार होता है ?

बस्तुतः जो इष्ट है, वही द्रष्टा भी है। अपने-आपको साक्षात्कार करना ही इष्ट-दर्शन कहलाता है। परन्तु जबतक वह अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तवतक यह कहना नहीं बनता। चिदानन्दस्वरूप आत्माका चिदंश द्रष्टा है और आनन्दांश इष्ट है । चिदंश पुरुष है और आनन्दांश प्रकृति है, चित्से आनन्दका वास्तविक भेद न होनेपर भी एक कल्पित भेद है। इस अवस्थामें चित्से पृथक रूपमें चित्तका आविर्भाव होता है, तथा इस चित्तमें आनन्द प्रति-बिम्बित होता है, इस आनन्दका आस्वादन चित् ही मोग्य-रूपमें अभिन्न भावसे करता है। यह भोग खरूपानन्दका मोग होते हुए भी भोग ही है। चित् और आनन्दमें जब वैकल्पिक भेद नहीं रहता, तव इसका नाम 'रस' होता है और तब इसे भोग नहीं कहा जा सकता। यह जो आनन्दका आस्वादन है, यह अपनी शक्तिरूपी दर्पणमें अपने खरूपका प्रतिबिम्य मात्र है। यह चित्तमें प्रतिबिम्बितरूपमें ही अनुभूत होता है। चित्त चित्की समीपस्य बहिर्मुख अवस्थामात्र है, उसे ठीक चित् कहना नहीं बनता। फिर भी वह सदा ही चिदालोकसे आलोकित रहता है। वह जागतिक दृष्टिसे अचित् न होते हुए भी अचित्पदवाच्य है। उसे ही सत्त्व ( शुद्ध सत्त्व ) कहते हैं । यह जो चिदालोकित चित्तसत्त्वरूप दर्पणमें प्रतिविम्त्रित आनन्द है, यही चित्की आस्वादनीया प्रकृति है, तथा इस आनन्दका आस्वादन करनेवाला चित् है। यह आनन्द ही इष्ट है। यहाँ सृष्टिके रहस्यका वर्णन करनेका अवसर नहीं है, परन्तु जान लेना होगा कि सृष्टिकालमें यह मूल चित्त ही अनन्तभावमें विभक्त हो जाता है। तथा आनन्द वस्तुतः एक होनेपर भी अनेक होनेके साथ-साथ अनन्त आनन्दकणोंके रूपमें विखर जाता है। चिदरूपी द्रष्टा एक होनेपर भी क्षणभेदसे अनन्तरूपमें प्रकाशित होता है। तदनुसार एक ही परमपुरुष अनन्तपुरुषमें पर्यवसित होता है, तथा आनन्दारिमका प्रकृति मूलमें एक होते हुए भी विभिन्न पुरुषोंकी अनुगामिनी रूपसे अनन्त प्रकृति भावमें स्फुरित होती है । जब सृष्टिकालमें एक सत्तासे अनेक सत्ताका आविर्भाव होता है, तब महाप्रकृतिके समान खण्ड प्रकृति भी अनन्त मावोंमें विभक्त होकर कणोंके रूपमें फैल जाती है। इसीको विश्वव्याप्त अनन्त आनन्दकण कहते हैं।

पत्येक साधककी अपनी-अपनी दृष्टि होती है। वे जब-तक मूल द्रष्टामें अवस्थित नहीं हो जाते, तबतक उनकी पकृति भी पृथक्-पृथक् होती है। उनके जब अपने आनन्दांश गठित होते हैं तो उसके सामने इष्टरूपमें प्रकट होते हैं। इसी कारण वस्तुत: इष्टके एक होनेपर भी भावमेदसे प्रत्येकका इष्ट प्रथक्-पृथक् होता है। भावमेद न रहनेपर इष्ट एक ही है, और वह महाभावकी अवस्था है। महाभावकी अतीता-वस्थामें इष्ट भी नहीं रहता और द्रष्टा भी नहीं रहता, अर्थात् दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। उस समय ग्रुद्ध द्रष्टा मात्र अवशिष्ट रहता है।

इष्टका आविर्माव तभी सम्भव है जब विखरे हुए आनन्द-कर्णोंके सम्मिलनकी क्रिया समाप्त हो जाती है। जबतक समाप्त नहीं होती तबतक इष्ट वस्तुकी आकारसिद्धि नहीं होती। आकार सिद्ध न होनेपर उसमें चैतन्यका सञ्चार नहीं हो सकता। चैतन्य-सञ्चारका अभिप्राय है चिद्रूपी द्रष्टाकी दृष्टिमें आविर्भूत होना। इसीको इष्ट-साक्षात्कार कहते हैं।

समस्त आनन्दकणोंका सञ्चय जिस अनुपातसे होता है। ठीक उसी अनुपातसे चैतन्यसे आवरण-शक्ति क्रमशः अपसारित होती जाती है। साकारत्व साधन जिस प्रकार दीर्घकालका व्यापार होते हुए भी एक क्षण अर्थात् अन्तिम क्षणका व्यापार होता है, उसी प्रकार चैतन्यकी अभिन्यक्ति भी होती है। जिस क्षण समस्त आनन्दकण पूर्णतः बाहरसे आकृष्ट होकर एक स्थानमें घनीभूत होते हैं, जब बाहर और कुछ आकर्षण-के योग्य नहीं रह जाता, ठीक उसी क्षण चैतन्य भी शुद्ध-रूपमें अभिन्यक्त हो उठता है-यही कहलाता है ज्ञानचक्षुका उन्मीलन । आनन्दके दृश्यरूपमें उपनीत होनेपर द्रष्टारूपी चित् आवरणमुक्त होकर उसी क्षण उसे धारण कर लेता है। इष्टका आविर्भाव, तथा जिस दृष्टिके द्वारा इष्ट-दर्शन होता है उसका आविर्माव एक ही समय सम्पन्न होता है। यही चित्-चक्षु, ज्ञान-नेत्र अथवा द्रष्टारूपी पुरुष है। चित् अपने ही प्रकाशमें आनन्दको साक्षात्कार करता है-वाह्यालोक और इन्द्रिय, तथा आन्तर आलोक और अन्तःकरण, किसीकी भी आवश्यकता नहीं रहती । यह जो चिदालोक है सो दर्पण-रूप है। इसमें प्रतिबिम्बित आनन्दरूपमें अपना ही दर्शन होता है। प्रकृत इष्टदर्शनके समय आकाश नहीं रहता तथा देश-काल भी नहीं रहते । आकाश, देश, काल तथा अन्यान्य वैचित्र्य इष्टके अन्तर्गत और अनुगतरूपमें ही उपलब्धं होते हैं। इष्ट आकाशादिसे व्यापक होता है, आकाशादि इष्टसे व्यापक नहीं होते।

जिसे इष्ट-दर्शन हो जाता है उसके सामने संसार पूर्व-परिचितरूपमें फिर वर्तमान नहीं होता, उस समय एकमात्र इष्ट ही उससिद्ध साधकके सामने भासमान होता है। यदि बाहर जगत् है तो फिर इष्ट-दर्शन क्या हुआ ! हम जो बाह्य दृश्य और प्रपञ्च देखते हैं, उसे पूर्ववत् देखते रहें तो फिर इष्ट-दर्शन कहाँ हुआ ! देश-काल-जगत् प्रमृति सभी रहते हैं, परन्तु इष्टसे बाहर नहीं—इष्टके अन्तर्गत रहते हैं। अतएव एक बार इष्टदर्शन हो जानेपर जगत्की प्रत्येक बस्तुमें ही उसका दर्शन होता है। केवल यही बात नहीं है, इष्टमें भी जगत्की प्रत्येक बस्तुका दर्शन होता है। पश्चात् दोनोंको ही अभिन्नरूपमें एक साथ देखा जा सकता है। उसके बाद फिर दो नहीं रह जाते, एक ही वस्तु रहती है, यद्यपि वह एक ही अनन्त होती है। तब उसका दर्शन होता है। सबके अन्तमें द्रष्टाकी स्वरूपमें स्थिति होती है, उस समय फिर द्रष्टा-दृश्य मेद नहीं रहता।

इष्ट-दर्शन शब्दसे किसी देवता-विशेषका दर्शन समझमें नहीं आता और आता भी है। किसी देवता-विशेषका भाव यदि चित्तमें प्रवल होता है तो उस देवता-विशेषके रूपमें ही इष्टका स्फुरण हो सकता है। परन्तु वस्तुतः यह रूप देवताका नहीं होता, इष्टका होता है। इस प्रकार रूपका कोई बन्धन नहीं रहता है। जिस-किसी आकारमें इष्टकी स्फूर्ति हो, इष्ट इष्ट ही है, देवता नहीं। इष्टको जाग्रत् किये बिना जैसे देवताकी आरोधना हो सकती है, वैसे ही देवताभावके बिना भी इष्टकी आरोधना हो सकती है। इष्ट शब्दसे केवल किसी एक निर्दिष्ट आकारविशिष्ट वस्तुका ही वोध होता हो, ऐसी बात नहीं है। तथापि निर्दिष्ट आकार इष्टका ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वस्तुतः इष्टदर्शनका नाम ही ज्ञानचक्षुका उन्मीलन है।

यह जान लेना चाहिये कि इष्टके साथ गुरुपदत्त वीजमन्त्रका वाच्य-वाचक या अभेद-सम्दन्ध है। गुरुपदत्त वीजमन्त्र ही साधकके क्षेत्र (खेत) में गिरकर इष्टल्पमें परिणत होता है। वीजके साथ वृक्षका जो सम्बन्ध है, गुरु-प्रदत्त मन्त्रके साथ इष्टका भी ठीक वही सम्बन्ध है। वीजसे जिस प्रकार प्राकृतिक नियमानुसार अपने आप ही वृक्ष प्रकट होता है, उसी प्रकार गुरुशक्तिसे इष्टका आविर्माव हुआ करता है। साधारणतः जैसे नाम और नामीमें अभेद माना जाता है, वैसी ही वात यहाँ भी है। इष्ट-साधनाकी विशेषता यह है कि इस मार्गमें कर्म, भक्ति और ज्ञानका अनुशीलन एक ही साथ होता है।

## कामके पत्र

(8)

#### धन और अधिकारका मोह

प्रिय महोदय ! सप्रेम हिरिसरण | आपका कृपापत्र मिला | विलम्बके लिये क्षमा करें । आपने वर्तमान परिस्थितिपर विचार प्रकट किये, सो पढ़े । मेरी समझसे आपके विचार ठीक नहीं हैं; परंतु आप क्या करते । इस समय मनुष्यका मानसिक स्तर इतना नीचे उतर आया है कि उसमें ऐसे ही विचार आया करते हैं और इन्हींमें उसको मलाई प्रतीत होती है । जब समाजमें श्रेष्ठताका मानदण्ड 'धन और अधिकार' हो जाता है, तथा धन और अधिकारके उपार्जनकी पवित्रता और उनके सदुपयोगपर दृष्टि नहीं रहती, तब उस समाजके अधिकांश मनुष्योंकी प्रबल कामना 'धन और अधिकार' को प्राप्त मनुष्योंकी प्रबल कामना 'धन और अधिकार' को प्राप्त

करनेकी हो जाती है, चाहे वे किसी साधनसे प्राप्त हों। और संसारमें विषयोंकी कहीं इति नहीं है। इसिल्ये कितना भी धन या अधिकार प्राप्त हो जाय, कभी बनी ही रहती है, वरं जितना ही अधिक धन और अधिकार मिलता है, उतनी ही अधिक कामना बढ़ती है, वैसे ही जैसे जितनी वड़ी आग होती है, उतनी ही उसकी ईंधनकी भूख बढ़ जाती है। और इस प्रकार धन और अधिकारको प्राप्त कामनाप्रस्त मोहावृत मनुष्योंके द्वारा दूसरे लोग वैसे ही अधिक जलाये जाते हैं, जैसे बड़ी आगकी आँच दूर-दूरतक फैल्कर सबको झुल्स देती है। सारांश यह कि इनके धन और अधिकार का भी दुरुपयोग ही होता है। उनसे साधारण लोगोंको सुल नहीं पहुँचता वरं उनका दु:ख ही बढ़ता है और फिर उनको अपने इन कारोंके लिये कोई पश्चात्ताप भी

नहीं होता । वे इसीको छोकसेवा मानते हैं, और जरा भी सची आछोचना करनेवाछोंको अपना विरोधी या शत्रु मानकर अपनी शक्तिको उनकी जवान बंद करनेमें छगा देते हैं। आपके विचार, क्षमा कीजियेगा, कुछ इसी प्रकारकी मनोवृत्तिको छेकर हैं।

आपके पास धन या अधिकार हैं तो उनका सद्पयोग कीजिये और यदि वे धन और अधिकार बुरे साधनोंसे प्राप्त हुए हैं तो उनके छिये पश्चात्ताप कीजिये। मगवान्से प्रार्थना कीजिये कि फिर ऐसी दुर्बुद्धि न हो। ध्वन और अधिकार' यहीं रह जायँगे । इन विनाशी पदार्थोंके लिये सत्य और धर्मको तिलाञ्जलि देना बहुत बड़ी मूर्खता है। और हम आज वड़े गौरवके साथ यही कर रहे हैं ! पता नहीं, अभी हमें पतनके किस गहरे गर्तमें गिरना है ! 'धन और अधिकार'का मोह आज इतना बढ़ गया है कि इसके कारण आज सारे समाजमें मानस-रोग बढ़ रहे हैं। जहाँ देखिये, वहीं दलबंदी, एक-दूसरेको गिरानेकी चेष्टा, गंदा खार्थ और उस खार्थ-साधनके लिये न्यायान्यायके विचारसे रहित उद्दाम आसुरी प्रयत ! यह याद रखना चाहिये कि शरीरका बड़े-से-वड़ां रोग मृत्युके साथ ही मर जाता है; परंतु मानसिक रोग मरनेके वाद भी साथ जाते हैं और जन्म-जन्मान्तरतकं यन्त्रणा देते एवं नये-नये पाप करवाते रहते हैं । आपलोग समझदार हैं, वहुत-से लोग आप लोगोंको आदर्श मानते हैं, और आपके बनाये हुए पथ-पर चलनेमें अपना कल्याण समझते हैं, इसलिये आपपर विशेष दायित्व है । आप अपने इस दायित्वको समझें और खयं पतनसे बचकर दूसरोंको भी पतनसे बचानेमें सहायक हों। यही आपसे मेरा विनयपूर्वक अनुरोध है।

समाज-सेवा और देश-सेवाके लिये 'सरकारी पद' ही आवश्यक नहीं है और न लोक-सेवाके लिये केवल धनकी ही आवश्यकता है। जो लोग सरकारी पदोंपर

नहीं हैं और सबया निष्किञ्चन हैं, पर जिनकी सेवा करनेकी सची इच्छा है, उनके लिये समाज, देश और लोक-सेवाके लिये वड़ा विस्तृत क्षेत्र मौजूद है। वरं यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि जो लोग पदोंके वन्धनमें नहीं हैं और जिनके पास अभिमान तथा मोहके प्रधान हेतुरूप धनका अभाव है, वे ही अधिक उत्तम और अधिक सात्त्विक माबसे ठोस सेवा कर सकते हैं। हमको जब समाज-सेवा ही करनी है, तब अधिकारका मोह क्यों होना चाहिये और क्यों इसके लिये इतनी पैंतरेवाजी करनेकी वात सोचनी चाहिये। भगवान हम लोगोंको इस मोहसे मुक्त करें। मैंने जो कुछ लिखा है, शुद्ध प्रेमके कारण लिखा है। शब्दोंकी रूक्षताके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ।

(3)

#### तीन विश्वास आवश्यक हैं

सप्रेम हिरस्मरण । आपका कृपापत्र मिछा । आज जो इतनी विपत्तियाँ आयी हुई हैं, चारों ओर सन्देह और भय छाया है तथा भगवद्याप्तिके छिये इतनी वात सुननेपर भी तिनक भी उत्साह नहीं है, इसमें प्रधान कारण है 'भगवान्में विश्वासका अभाव ।' भगवान्में विश्वास होते ही जीवको ऐसा दिन्य प्रकाश मिछता है कि फिर सन्देह, भय, भ्रम और विपत्तिका सारा कुहासा कट जाता है, सारा अन्धकार मिट जाता है एवं अज्ञानका अपार आवरण तुरंत हट जाता है। तीन प्रकारके विश्वास आवश्यकता है—१ भगवान्के अस्तित्वमें विश्वास । २ भगवान् जीवोंको मिछते हैं, यह विश्वास और ३ हमें भी अवस्य मिछेंने यह विश्वास ।

जंबतक भगवान्के अस्तित्वमें विश्वास नहीं होता, तबतक उन्हें प्राप्त करने और उनके सहज स्नेहमय स्वभावसे और उनकी शरणागतवत्सळतासे लाभ उठानेका कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इसिलिये सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिये कि भगवान् हैं।

'भगवान हैं, पर वे समस्त ईश्वरोंके महान् ईश्वर हैं; अपने दिव्यछोकमें पार्षदोंके साथ रहते हैं अथवा समस्त संसारमें वर्फमें जछकी माँति ओत-प्रोत हैं। वे किसी एकसे मिलेंगे क्यों। उनके मिलन-सुखका अनुभव जीवको क्यों होने लगा। ऐसा सन्देह रहनेपर भी हमारे मनमें उनके साक्षात्कार करनेका कोई मनोरथ या उत्साह नहीं होगा। इसलिये यह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि वे सर्वेश्वर, दिव्यधामवासी और नित्य सर्वगत तथा सर्वरूप होनेपर भी साधनसिद्ध पुरुषोंको दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं।

'मान लिया भगवान् हैं और वे सिद्ध साधकोंको मिलतें हैं; पर हम-जैसे साधनहीन विषयी पामर जीवोंको क्यों मिलेंगे। वे मिलेंगे तपिलयोंको, योगियोंको, अपने प्यारे भक्तोंको और अपने आत्मरूप ज्ञानियोंको । हम-सरीखें तप, त्याग, प्रेम और ज्ञानसे रहित मनुष्य उनके मिलनेकी कैसे आशा करें ?' ऐसा सन्देह बना रहेगा तव भी भगवान्के मिलनेकी स्फूर्ति और उत्कट इच्छा नहीं होगी । मनुष्य समझेगा कि हमारे छिये तो भगवान् आकाराकुसुमके समान सर्वथा दुर्छम ही हैं। इसलिये तीसरा यह विश्वास होना चाहिये कि भगवान् सर्वलोकमहेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वात्मा और सर्वरूप होनेके साथ ही जीवमात्रके अकारण प्रेमी--परम सुहृद् हैं। जो उनसे मिल्ना चाहता है, उसीसे मिल लेते हैं। जरा भी भेदभाव नहीं करते। ऐसे दयाछ हैं कि पूर्व जीवनके कृत्योंकी ओर घ्यान नहीं देते। वे देखते हैं केवल वर्तमान समयकी उसकी इच्छाको। यदि वह मिल्नेके लिये आतुर है तो वे भी आतुर हो जाते हैं और तुरंत उसको दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हैं। ज्ञानी, प्रेमी, विपयी, पामर या त्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य, शृद्ध और चाण्डार अथवा पुरुष या बी—कुछ भी नहीं

देखते । न यही देखते हैं कि यह अमीतक दारूग पाप कर रहा था । वे तो वर्तमान क्षणका मन देखते हैं और उसमें यदि सचाई और अनन्याश्रय पाते हैं तो बस, सब कुछ मुलाकर उसे अपना लेते हैं, अपने हाथों— 'स्नेहमयी जननीके द्वारा बच्चेके मलको धो डाल्नेके समान—उसकी सम्पूर्ण पापराशिको धो डाल्रेते हैं और उसे परम पवित्र, खच्छ, शुद्ध बनाकर अपनी गोदमें बैठा लेते हैं—

सनमुख होड् जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अव न(सहिं तवहीं॥ भगवान्ने गीताजीमें कहा है—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥ किं पुनर्ज्ञाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । अनित्यमसुखं लोकिममं प्राप्य भजस्व माम् ॥ (९।३०-३३)

'दारुण पाप करनेत्राला पुरुष भी यदि अनन्यभावसे (एकमात्र मुझहीको त्राणकर्ता और शरण्य मानकर) भजता है तो उसे 'साधु' मान लेना चाहिये; क्योंकि उसका निश्चय (अनन्यभावसे मुझे भजनेका निश्चय) यथार्थ है। ऐसा करनेत्राला (पापी) मनुष्य तुरंत ही धर्मात्मा वन जाता है और सनातनी परमा शान्तिको प्राप्त हो जाता है। भैया! तुम निश्चयपूर्वक सत्य समझो कि मेरे भक्तका नाश नहीं होता। (जो अबतक महापापी था, वही तुरंत साधु, भक्त और परम शान्तिका अधिकारी हो गया, यह है भगतान्के पतितपावन सभावका महत्त्व) अर्जुन! स्त्री, वैश्य और शूद्ध यहाँतक कि पापयोनित्राले भी यदि मेरा आश्रय ले लेते हैं तो वे भी परम गतिको ही प्राप्त होते हैं, फिर पुण्यशील ब्राह्मण, राजर्षि भक्त क्षत्रियोंके लिये तो कहना ही क्य है ? अतएव इस सु बरहित और अनित्य मानव-शरीरको - है और नीयत भी अच्छी है; पर वह बोता है आक्के पाकर तुम मुझको ही भजो ।'

इससे सिद्ध है कि भगवान् नीच-से-नीच प्राणीको भी मिल सकते हैं, क्योंकि वे 'सभी प्राणियोंके सुहृद्' ('सुहृद्दं सर्वभूतानाम्') हैं, इसलिये हमको भी अवस्य ही मिलेंगे।

ये तीन विश्वास जब मनुष्यके हृदयमें उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर भगवद्माप्तिमें विलम्ब नहीं होता और यह तो कहना ही व्यर्थ है कि भगवद्माप्तिके साथ ही सारे दु:ख-दुन्द्द सदाके लिये नष्ट हो जाते हैं।

(3)

#### श्रेष्ठ साध्यके लिये श्रेष्ठ साधन ही आवश्यक है

सप्रेम हरिस्मरण ! आपका कृपापत्र मिला । आपने लिखा कि 'एक आदमी चाहता है कि मैं बहुत धन कमाकर उसके द्वारा लोकसेवा तथा भगवत्सेवाके पवित्र कार्य करूँ । परंतु धन कमानेमें असत्य, छल, कपट, चोरी, हिंसा, दूसरोंका खत्वहरण और बहीखातोंमें झूठा जमा-खर्च आदि करने पड़ते हैं । इनके बिना काम ही नहीं चलता । ये न किये जायँ तो आजकल सीघे उपायसे धन आना असम्भव है और धनके न होनेपर लोकसेवा तथा भगवत्सेवाके कार्य नहीं हो सकते । ऐसी अवस्थामें क्या करना चाहिये ? क्या श्रेष्ठ उद्देश्यकी सिद्धिके लिये इस प्रकारके अनिवार्य दोषोंका स्वीकार करना पाप है ? जब साध्य उत्तम है, कर्ताका भाव शुद्ध है और उसकी नीयत अच्छी है, तब फिर साधन यदि निकृष्ट भी हों तो क्या हानि है ? भगवत्प्राप्तिके लिये यदि कभी निषद्ध कर्म भी करने पड़ें तो क्या वह कोई बुरी बात है ?'

इसका सीधा उत्तर यह है कि फल वही होता है, जिसका बीज होता है। जब साधन निकृष्ट है, तब साध्य श्रेष्ठ कहाँसे आवेगा ? एक आदमीका सर्वथा गुद्ध उद्देश्य है कि मुझको आम मिले, उसका भाव भी यही है और नीयत भी अच्छी है; पर वह बोता है आकके बीज, तो बताइये उसे आम कहाँसे मिलेंगे। इसी प्रकार नीयत, उद्देश और भाव कुछ भी हो—झूठ, कपट, छछ, चोरी और हिंसा आदि साधनोंसे सच्ची लोकसेवा और भगवरसेवारूपी परिणाम कभी नहीं हो सकता। बुरेका अच्छा पल होगा यह तो अज्ञानविमोहित आसुरी भाव-वालोंकी मान्यता है। वे कहते हैं—

इदमद्य मया लब्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमिष मे भविष्यति पुनर्धनम्॥ असौ मया इतः शत्रुईनिष्ये चापरानिष। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्सुखी॥ आख्योऽभिजनवानिसम्कोऽन्योऽस्ति सहशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यक्षानिवमोहिताः॥ (१६।१३-१५)

'आज यह कमाया, कल वह कमाऊँगा । मेरे पास इंतना धन तो हो गया है, फिर और भी हो जायगा । मेरे उस शत्रु (एक मार्गके रोड़े ) को तो मारकर हटा दिया गया है, शेष दूसरोंको भी मार दूँगा। में सत्ताधीश हूँ, मैं भोगमें समर्थ हूँ, मैं सफलताओंका केन्द्र हूँ, में बलवान् हूँ और सुखी हूँ। मैं धनी हूँ, मैं जनवान् हूँ जनता मेरे पीछे चलती है, मेरे समान दूसरा है कौन । मैं या कहती हैं ) वे इस प्रकारके अज्ञानसे विमोहित हैं ।'

बुरेका फल अच्छा कभी हो नहीं सकता। श्री-तुलसीदासजी महाराजने कहा है—'साधन सिद्धि राम पग नेहूं।' भगवच्चरणोंमें प्रेम ही साधन है और वहीं साध्य है। वस्तुत: साधनके खरूपपर ही साध्यका स्वरूप निर्मर करता है। इसिलिये मनमें किसी भी साध्यकी कल्पना हो, साधकको तो पहले साधनकी श्रेष्ठता ही देखनी है। अतएव 'साध्य उत्तम हो तो साधन निकृष्ट होनेपर भी कोई हानि नहीं है' ऐसा मानना भ्रमपूर्ण है।

धनके द्वारा छोक-सेवा और भगवत्सेवाकी भावना उत्तम है ( यद्यपि केवल धनके द्वारा सेवा बनती नहीं, उसकें लिये तो सेवाके योग्य मन चाहिये ) परंतु इसका क्या निश्चय है कि मनुष्य अपने इच्छानुसार धन कमा ही लेगा । सम्भव है, जीवनभर जीतोड़ प्रयत्न करनेपर भी धन न मिले। कदाचित् मिल भी गया तो फिर यह कौन कह सकता है कि उस समय लोक-सेवा और भगवत्सेवाकी विशुद्ध भावना वनी ही रहेगी। सच्ची और युक्तिसङ्गत बात तो यह है कि असत्य, चोरी, छल, कपट, हिंसा आदि दुष्ट साधनोंमें लगे रहनेसे चित्तकी अशुद्धि बढ़ जायगी और अशुद्ध चित्तमें शुद्ध भावनाओंका टिकना सम्भव नहीं है । अतएव लोक-सेवा और भगवत्सेवा नहीं वन सकेगी । लोक-सेवा और भगवत्सेवाके नामपर कहीं कोई दम्भ भले ही बन जाय। हाँ, एक फल अक्स्य होगा, जीवनभर दूषित कर्मोंमें ल्गे रहनेसे पापोंकी वृद्धि होगी। दूषित संस्कारोंके कारण अन्तकालमें बुरी वस्तुका चिन्तन होगा और परिणामखरूप बुरी गति अवस्य प्राप्त होगी।

अवस्य ही कुछ समझदारलोग भी ऐसा मानते हैं

कि 'साध्य उत्तम है तो फिर साधन कैसा भी क्यों न

हो । हमें तो साध्यको प्राप्त करिना है, फिर चाहे वह

किसी भी साधनसे हो ।' पर यह वड़ी भूल है । जैसा

साधन होगा, वैसा ही साध्य वनेगा और जैसा साध्य

होगा, वैसा ही साधन होगा । यदि किसीका साधन

निकृष्ट है तो सच मानना चाहिये कि उसका साध्य

भी श्रेष्ठ नहीं है, भले ही वह भूलसे, धोखेसे या

दम्भसे अपने साध्यको श्रेष्ठ कहता हो । चोरी करके

साधु-सेवा करना, अतिथि-सत्कारके लिये व्यभिचार

करना, भगवान्की पूजाके लिये द्वेषपूर्वक हिंसा करना,
वैर और क्रोधके द्वारा धर्मकी रक्षा करना, दम्भ करके

भगवान्को प्रसन्न करना और आत्महत्या करके भगवान्को

पा लेना आदि कुछ ऐसी बार्ते हैं जो किसी विशेष

परिस्थितिमें विशेष न्यक्तियोंद्वारा हुई हों, पर वे अपवाद हैं, नियम कदापि नहीं है । नियम तो यही है कि साधन उत्तम होगा, तभी साध्य उत्तम होगा।

फिर जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे तो श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ उद्देश्यकी सिद्धिके लिये भी नीच कर्मको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान्से मिलना अवस्य है, भगवत्प्रेम अवस्य चाहिये, पर वह चाहिये भगवान्के अनुकूछ परम श्रेष्ठ शास्त्रीय साधनोंके द्वारा ही । निषिद्ध कर्मके द्वारा कहीं भगवान् या भगवरप्रेम मिछता भी हो तो श्रेष्ठ पुरुष उसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिये प्रेमी भक्त अपने भगवान्से यहाँतक कह दिया करते हैं कि भगवन् ! हमें तो तुम्हारा भजन प्यारा है । यदि तुम्हारी प्राप्ति हो जानेपर तुम्हारा भजन छूटता हो तो हम ऐसी प्राप्ति नहीं चाहते। हमें चाहे जहाँ, चाहे जैसी परिस्थितिमें रहना पड़े पर तुम्हारा प्रेमपूरित भजन कभी न छूटे। हमें सुगति, सुमति, सम्पत्ति, ऋद्भि-सिद्धि और विशाल कीर्ति नहीं चाहिये। हमारा तो वस, तुम्हारे युगळचरणकमळोंमें नित नया अनुराग ही वढ़ता रहे---

चहाँ.न सुगति सुमति संपति कछु रिधि सिधि बिपुछ बड़ाई। हेतुरहित अनुराग रामपद बहु अनुदिन अधिकाई॥

गोखामीजीने दोहावलीमें कह दिया है कि मुझे नरकमें रहना खीकार है, यदि राम-प्रेमका फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हो तो इन चारों पुरुषार्थ-शिशुओं-को मौत डाकिनी खा जाय। मुझे तो केवल 'रामप्रेम' चाहिये। यदि रामप्रेमका और कोई फल भी होता हो तो उसमें आग लग जाय।

परौँ नरक फल चारि सिसु मीच डाकिनी खाउँ। 'तुल्सी' राम-सनेहको जो फल सो जरि जाउ॥
( ४ )

जगत् पतन तथा दुःखकी ओर जा रहा है सप्रेम हरिस्मरण ! आपका कृपापत्र मिल गया।

क्लम्बसे उत्तर जा रहा है, क्षमा करें। मनुष्य जो यह बहुता है पहले प्रतिपक्षी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, तब मैं उसके साथ अच्छा वर्ताव करूँगा। यह उसकी भूछ है । क्योंकि जैसा वह चाहता है, वैसा ही उसका प्रतिपक्षी भी चाहता होगा । फिर अच्छाईकी पहल कौन करेगा ? बुद्धिमानी तो इसीमें है कि दूसरा बुरा करे तब भी हम तो उसका भला ही करें। भलाईकी पहल करनेमें संकोच और लजा होना तो पाप-बुद्धिका ही परिचायक है । वस्तुतः कल्याणकामी पुरुषको कभी भी किसीके साथ असत् व्यवहार करना ही नहीं चाहिये। कोई मेरे साथ बुराई करता है, इसल्यि, बुराईको बुराई मानता और कहता हुआ भी अभिमान-बरा, मैं भी उसके प्रति बुराई कलूँ। दूसरा जहर खाता है तो मैं भी खाऊँ। यह कोई समझदारीकी बात नहीं है। भला मनुष्य अपनी भलाईको कैसे छोड़े ? वह अपने खभावसे क्यों च्युत हो ? असलमें अपना खार्थ भी भलाई करनेमें ही है। प्रत्येक मनुष्यके लिये यही बात है। फिर जो, परमार्थके साधक हैं, उनको तो संतोंका आदर्श ग्रहण करना चाहिये। श्रीरामचरितमानसमें भगवान् श्रीशङ्करजीके वचनं हैं—

उमा संतकी यही बड़ाई । मंद करत सो करत भलाई ॥

'संतकी यही महिमा है कि वह बुराई करनेपर भी उसके साथ मलाई करता है।' फिर उन्होंने चन्दनकी उपमा देकर समझाया है—जो कुठार चन्दनको काठता है, चन्दन उस कुठारकी लकड़ीकी मूठमें अपना गुण सुगन्धि भर देता है—

काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥

इसिल्ये बुराई करनेवालेके साथ मर्लाई ही करनी चाहिये और सात्त्विक साहसके साथ उसकी पहल भी अपनी ओरसे ही होनी चाहिये। इसमें जरा भी सैंकोच या अपमानका बोध नहीं होना चाहिये। इस अपमानका यदि पुरस्कार प्राप्त करना हो तो भगवान्के यहाँसे वड़ा सुन्दर पुरस्कार भी मिल सकता है।

आपने छिला कि 'विकासवादके सिद्धान्तके अनुसार उत्तरोत्तर उन्नित होनी चाहिये और भौतिक उन्नित हो भी रही है। पर छोगोंके मनोंमें पाप-भावना बढ़ती जा रही है तो क्या मौतिक उन्नितको ही उन्नित मानना चाहिये और यदि ऐसा नहीं है तो इसका क्या परिणाम होगा ?

इसका उत्तर यह है कि मेरी समझसे तो यह विकासवादका सिद्धान्त ही सर्वथा भ्रमपूर्ण है। कुछ ही सहस्र वर्ष पूर्व जंगलोंमें रहनेवाली असम्य जातिके लोग वर्तमान भौतिक उन्नतिको देखकर ऐसा कहें तो वे कह सकते हैं; परंतु भारतवर्षकी अत्यन्त प्राचीन संस्कृतिकी सत्ता और महत्ताको जाननेवाले लोग ऐसा कभी नहीं मान सकते । हमारा तो यह सिद्धान्त है कि अच्छा-बुरा समय चन्नवत् आता-जाता रहता है। सत्ययुगके बाद क्रमशः कल्यिग आता है और कल्यिगके बाद पुनः संत्ययुग । इस समय कल्यिगके प्रारम्भका सन्धि-काल चल रहा है। अतएव इस समय जगत्की गति वस्तुतः उन्नतिकी ओर नहीं, पर अवनतिकी ओर है। उन्नति-अवनतिकी कसौटी चमत्कारपूर्ण भौतिक साधनोंका आविष्कार नहीं है। उसकी सच्ची कसौटी है समष्टिके मनकी उच्चतम सात्विक स्थिति । यदि समिष्टिमें गीतोक्त दैवी-सम्पत्ति बढ़ रही है तो समझना चाहिये, उन्नति हो रही है, और आसुरी सम्पत्ति बढ़ रही है तो अवनति हो रही है। मौतिक उन्नतिसे न इसका विरोध है, न मेळ । बड़ी-सी-बड़ी भौतिक सम्पत्तिके साथ भी दैवी-सम्पत्ति रह सकती है और भौतिक सम्पत्तिके सर्वथा अभावमें भी आधुरी सम्पत्ति आ सकती है । हमारे प्राचीन युगोंमें भौतिक सम्पत्तिकी पूण प्रचुरता थी; परंतु उसका प्रयोग होता या सालिक-भावापन पुरुषोंकी सुबुद्धिके द्वारा वास्तविक जनकल्याण-

कारी कार्योमें । आजकी भौतिक सम्पत्ति ऐसी नहीं है । अणुशक्तिका आविष्कार भौतिक उन्नतिका एक अद्भुत उदाहरण है, परंतु मनुष्यकी राक्षसी और आसुरी बुद्धिके कारण उसका प्रथम प्रयोग होता है क्रूरतापूर्ण विपुल जनसंहारमें ! आज भी वड़े-वड़े वैज्ञानिकोंके मस्तिष्क आसुरी बुद्धिकी प्रेरणासे इसी नर-संहारके अनुसन्धानमें लगे हैं और इसमें वड़े गर्वका अनुभव कर रहे हैं । आसुरी-सम्पत्तिका अवश्यम्भावी परिणाम श्रीभगवान् वतलाते हैं—

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ॥ तानहं द्विपतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्। श्रिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु॥ आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मिन जन्मिन। मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥

( १६ । १६, १९, २० )

वे अनेक प्रकारकी कामनाओंसे भ्रमितचित्त हुए, मोहजालमें फँसे हुए और विषयोंमें अत्यन्त आसिक्त रखनेत्राले लोग अपित्रत्र नरकोंमें गिरते हैं। उन द्रेष-हृद्य, ऋरकर्मा पापपरायण नराधमोंको मैं संसारमें वार-वार आसुरीयोनियोंमें गिराता हूँ। अर्जुन ! वे मूढ़ मनुष्य (मानव-जीवनके चरम और परम फल्रूप) मुझ भगवान्को न पाकर कई जन्मोंतक लगातार आसुरी-योनिको प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधिक बहुत नीची अधम गितको जाते हैं—नरकाग्निमें पचते हैं।

इससे यह सहज ही सिद्ध है कि जिस अनुपातसे आसुरी सम्पत्ति बढ़ रही है, उसी अनुपातसे दुःख मी बढ़ेगा। किसी विषयके विचार पहले मनमें आते हैं, फिर वार्णामें और तदनन्तर वैसा कार्य होता है, एवं तब उसीके अनुसार फल होता है। आज जगत्के अधिकांश लोगोंके मनोंमें दम्भ, दर्प, द्वेप, काम, क्रोध, छोम, हिंसा, प्रतिहिंसा, मान, अभिमान, ईर्षा और अस्या आदिके कुत्सित विचार बड़ी तेजीसे वढ़ रहे हैं और तदनुसार चोरी, असत्य, छट, हिंसा, व्यभिचार आदि असत् कार्योंकी मात्रा भी बढ़ रही है। इसी अनुपातसे बीजफल-न्यायके अनुसार इनका भयानक परिणाम भी अवस्य होगा! यहाँ भी दुःख बढ़ेंगे और परलोकमें भी दुःखोंकी ज्वाला अधिक धन्रकेगी। भीषण दुःखोंकी आगमें जलनेके बाद सम्भव है, कल्यिगकी महादशामें भी कुळ समयके लिये सत्ययुग-त्रेताका प्रत्यन्तर आवे। पर उसके पहले एक बार तो भीषण पतन और दुःखोंका आना अनिवार्य-सा प्रतीत होता है!

(५) परदोष-दर्शनसे बड़ी हानि

सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला । आपने ····में जो-जो दोष बतलाये हैं, सम्भव है इनमेंसे .कुछ उनमें हों । यह भी सम्भव है कि उनमें बहुत थोड़े दोष हों और आपको अधिक दिखायी पड़ते हों। यह नियम है कि जिसमें राग होता है उसके दोष भी गुण दीखते हैं, और जिसमें द्वेष होता है उसके गुण भी दोष दीखते हैं। फिर, दोष देखते-देखते जब दोष-दर्शनका स्वभाव बन जाता है तव दूसरोंके थोड़े दोष भी बहुत अधिक दीखते हैं और कहीं-कहीं तो विना ही हुए दीखने लगते हैं। ऐसे लोगोंको, द्वेष रखनेवाळोंकी बात तो दूर रही, भगवान्तकमें दोष दिखलायी देते हैं। इसीलिये संतोंने दूसरोंके दोष देखने और दूसरोंकी निन्दा करनेको साधनका एक बहुत बड़ा विष्न वतलाया है । क्योंकि दोषदर्शिक मन, बुद्धि और वाणी नित्य-निरन्तर दोषोंके जगत्में ही विचरते हैं, वे खप्नतकमें भी पराये दोषोंकी ही आलोचना करते हैं। परिणाम यह होता है कि भाँति-भाँतिके दोषोंके चित्र उनके चित्त-पटपर अङ्कित होते चले जाते हैं । वाणीमें असत्य, निन्दा, पैशुन, परापवाद

तथा परापकारका दोष आ जाता है। दोष-दर्शनके कारण दोषी दीखनेवाले व्यक्तियोंके कार्योंको देखने और उनका स्मरण करनेसे हृदयमें जलन होती है। फलतः द्रोह, वैर वद्धमूल होकर क्रोध और हिंसाकी क्रियाएँ होने लगती हैं। वैर यहीं समाप्त नहीं होता, वह मरनेके वाद परलोक और पुनर्जन्ममें भी साथ रहता है । इसीलिये बुद्धिमान् पुरुष कभी किसीका दोष नहीं देखते और न वे कभी परदोषकी चर्चा करके ही पाप बटोरते हैं। वे वस्तुतः वड़े ही भाग्यवान् पुरुष हैं, जिनके मनसे कभी परदोषका चिन्तन नहीं होता और जिनकी वाणीसे कभी पर-दोषका कथन नहीं होता । श्रेयस्कामी पुरुषको तो अपने ही दोषोंसे अवकाश नहीं मिलता, फिर वह दूसरोंके दोषोंको देखनेके लिये तो समय ही कहाँसे छावे ? पर हमारा स्वभाव तो इतना विगड़ गया है कि हम अपने दोषोंकी ओर तो , कभी दृष्टि ही नहीं डाळते और दूसरोंके दोषोंको हजार आँखोंसे देखते हैं। तुल्सीदासजी महाराजने कहा है-'आप पापको नगरं वसावत सिंह न सकत पर-खेरो।' महाभारतमें आता है-

राजन् सर्षपमात्राणि परिच्छद्राणि पश्यसि। आत्मनो विख्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यसि॥ (आदिपर्न ७४।८२)

(शकुन्तला कहती है—) 'राजन् ! दूसरेका सरसों-जितना छोटा-सा छिद्र भी आप देख रहे हैं और अपना छिद्र बेलके जितना बड़ा है पर आप उसे देखकर भी नहीं देखते।'

राग-ह्रेष न होनेके कारण जिनकी बुद्धिरूपी आँखें वस्तुके यथार्थ खरूपको देखती हैं, वे यदि खामाविक सौहार्दवश किसीको दोषमुक्त करनेके लिये प्रेमपूर्वक उसके दोषोंको बतलावें तो इसमें आपत्ति नहीं है। पर इस प्रकार निर्दोष बुद्धिसे दोष देखने और बतानेवाले व्यक्ति विरले ही होते हैं। आजकल तो अपने सच्चे और प्रसिद्ध दोषोंको

वागाडम्बरसे छिपाकर अपनेमें झूठे गुणोंका आरोप किया जाता है और उनका ढिंढोरा पीटा जाता है, एवं दूसरेके सच्चे गुणोंपर दोषोंका मिथ्या आरोप करके उनकी निन्दा की जाती है। राजनीतिक क्षेत्रमें तो यह व्यवहार जीवनका एक आवश्यक अङ्ग-सा बन गया है। जनतन्त्रके नामपर होनेवाले चुनावोंमें यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि जनताका नेतृत्व करनेवाले बड़े-बड़े धुशिक्षित महानुभाव बोटोंके छिये किस प्रकारसे मिथ्या आत्म-विज्ञापन करते हैं और प्रतिपक्षीकी मिथ्या निन्दा करके उसको गिरानेका कैसा निन्दनीय और जघन्य प्रयत्न करते हैं एवं इस नंगे नाचमें उन्हें जरा भी लजा नहीं आती, बल्कि इसीमें गौरव माना जाता है और विजयकी वधाइयाँ वाँटी जाती हैं। इस दशामें दोष देखनेकी प्रवृत्ति कैसे दूर हो ?

इसका एक ही उपाय है और वह यह है कि अपने दोषोंको नित्य-निरन्तर वड़ी सावधानीसे देखते रहना, ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि रखना कि मन कभी धोखा दे ही न सके और क्षुद्र-से-क्षुद्र दोष भी छिपा न रहे। साथ ही यह हो कि दोषको कभी सहन नहीं किया जाय, चाहे वह छोटे-से-छोटा ही हो। इस प्रकार करनेपर अपने दोष मिटते रहेंगे और दूसरोंके दोषोंका दर्शन और चिन्तन क्रमशः बंद हो जायगा। अपने दोष एक वार दीखने छगनेपर फिर वे इतने अधिक दीखेंगे कि उनके सामने दूसरों के दोष नगण्य प्रतीत होंगे और उन्हें देखते छजा आवेगी। कबीरजीने कहा है—

बुरा जो देखन मैं चला बुरा न पाया कोय.। जो तन देखा आपना मुझ-सा बुरा न कोय॥

जो साधनसम्पन्न बड़भागी पुरुष अपने दोष देंखने लगते हैं, उनके दोष मिटते देर नहीं लगती। फिर यदि उनको अपनेमें कहीं जरा-सा भी कोई दोष दीख जाता है तो वे उसे सहन नहीं कर सकते और पुकार उठते हैं कि 'मेरे समान पापी जगत्में दूसरा कोई नहीं है ।' एक बार महात्मा गाँधीजीसे किसीने पूछा था कि 'जब सूरदास, तुल्ल्सीदास-सरीखे महात्मा अपनेको महापापी बतलाते हैं, तब हमलोग बड़े-बड़े पाप करनेपर भी अपनेको पापी मानकर सकुचाते नहीं, इसमें क्या कारण है ?' महात्माजीने इसके उत्तरमें कहा था कि 'पाप मापनेकी उनकी गज दूसरी थी और हमारी दूसरी है ।' सारांश यह कि दूसरोंके दोष तो उनको दीखते नहीं थे और अपना क्षुद्र-सा दोष वे सहन नहीं कर सकते थे । मान लीजिये, भक्त सूरदासजीको कभी क्षणभरके लिये भगवान्की विस्मृति हो गयी और जगत्का कोई 'दृश्य मनमें आ गया, बस, इतनेसे ही उनका हृदय व्याकुल होकर पुकार उठा—

मो सम कौन कुटिल खल कामी। जिन ततु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी॥

मनुष्यको चाहिये कि वह नित्य-निरन्तर आत्म-निरीक्षण करता रहे और घंटे-घंटेमें वड़ी सावधानीसे यह देखता रहे कि इतने समयमें मन, वाणी, शरीरसे मेरे द्वारा कितने और कौन-कौन-से दोष बने हैं। और भविष्यमें दोष न बननेके छिये भगवान्के बछपर निश्चय करें तथा भगवान्से प्रार्थना करे वे ऐसा बछ दें।

अतएव आपसे मेरा यही विनम्न अनुरोध है कि आप उनके दोषोंको न देखकर गहराईसे अपनी ओर देखिये। सावधानीसे देखिये। आपको इतना तो अक्स्य ही दिखायी देगा कि आप उनमें जिन दोषोंको देखकर उनको बुरा व्यक्ति मानते हैं, ठीक वे ही दोष उतनी ही या कुछ न्यूनाधिक मात्रामें आपमें भी मौजूद हैं। ऐसा हो जानेपर आप अपने दोषोंके लिये पश्चात्ताप कीजिये और भगवान्के बलपर उन्हें दूर करनेका पूर्ण प्रयत्न कीजिये। मनुष्यके लिये अपने दोषोंका देखना और उन्हें शीघ्र मिटाना जितना आसान है, उतना दूसरोंके दोषोंको देखना और मिटाना आसान नहीं है। यों आप अपने जीवनको निर्दोष बनाइये और जीवनके परम छक्ष्य श्रीभगवान्के दिव्य गुणोंमें मन, बुद्धिको लगाकर जीवनकी सफलता प्राप्त कीजिये। यही कल्याण-का मार्ग है।

( 年 )

## सची खतन्त्रता और विजय क्या है

सप्रेम हरिस्मरण । आपका छंत्रा पत्र मिला । आपने स्वतन्त्रता और विजयके सम्बन्धमें जो विचार प्रकट किये, अवस्य ही उनका अपने क्षेत्रमें किसी अंशमें महत्त्व है, परंतु वास्तविक खतन्त्रता और विजय तो दूसरी ही है। सचा खतन्त्र वह है, जो मोहके बन्धनसे मुक्त हो गया हो और सचा विजयी वह है, जिसने अपने मन और इन्द्रियोंपर पूर्णरूपसे विजय प्राप्त कर छी हो । भौतिक बलसे भूमिपर तो काम-क्रोधपरायण राक्षसों और असुरों-का भी अधिकार हो सकता है । वे भी त्रैळोक्यविजयी होकर अपनेको परम खतन्त्र मान सकते हैं। प्राचीन कालके इतिहास और वर्तमानकी अनेक घटनाएँ इसमें प्रमाण हैं। परन्तु इन स्वतन्त्रताप्राप्त त्रै छोक्यविजयी व्यक्तियोंमें ऐसे कितने थे जो अपने मनकी कामना, वांसनाओंको जीतकर काम, क्रोध, लोभरूपी आम्यन्तरिक शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर चुके हों। ऐसा तो वे ही लोग कर पाते हैं, जो कठोर आत्मसंयमके नियमोंके बन्धनमें रहकर अपनेको इसका सुयोग्य अधिकारी बना लेते हैं। संयमके कठोर बन्धनसे ही मन-इन्द्रियोंके दासत्वकी बेड़ियाँ कटती हैं। जीव मन-इन्द्रियोंका स्वामी है। उनसे वलवान् और श्रेष्ठ है, परन्तु अपने बलको भूलकर वह इनका दास बना हुआ है और इनके वशमें होकर त्रिषयोंमें आसक्त हो रहा है। फलतः नाना प्रकारके दुष्कर्म और पाप करनेमें प्रवृत्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा था कि मन-इन्द्रियोंमें बसनेवाला और भोगोंकी बड़ी-से-बड़ी मात्रासे भी न अघानेवाला यह पापी काम ही मनुष्यका परम रात्रु है। यही क्रोध बन जाता है। अतएव महाबाहो ! तुम इस कामरूपी भयङ्कर रात्रुको मारकर विजयी बनो—

जोहि रात्रुं महावाहो कामरूपं दुरासदम्॥
अतएव हमं इस वर्तमान बाहरी स्वतन्त्रतासे न तो
फूलना चाहिये, न भूलना ही। स्मरण रखना चाहिये
कि यदि इस स्वतन्त्रताने कहीं हमारे भीतरी रात्रु काम,
क्रोध, लोभ, मद, मत्सरादिको बढ़ा दिया तो हमें और
भी अधिक मन-इन्द्रियोंकी गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी,
हम और भी अधिक पराजित और परतन्त्र हो जायँगे।
इसलिये हमें अपने अन्तरात्माकी ओर देखना चाहिये
और इसी कसौटीपर कसकर निर्णय करना चाहिये कि
हम वास्तवमें आजाद हुए हैं या नहीं। आजादीके नामपर कहीं बर्बाद तो नहीं हुए जा रहे हैं!!

विचारस्वातन्त्रय और व्यक्तिखातन्त्र्यकी दुहाई देकर प्रगतिके नामपर हम जो ऐसा कहते हैं कि 'हम किसी शाखको, समाजको, बन्धनको और नियमको नहीं मानते। हम तो वहीं करेंगे, जो हमारे मनमें उचित जँचेगा।' इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी मानसिक गुलामी बढ़ रही है और हम स्वतन्त्रताके नामपर उच्छृङ्खलताकी उपासनामें लगे हैं एवं ऐसा करके अपनेको अधिक से-अधिक बन्धनोंमें बाँध रहे हैं। भगवान्ने गीतामें स्पष्ट कहा है—

यः शास्त्रविधिमुत्सूज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥ (१६। २३)

'जो मनुष्य शास्त्रविधिको छोडकर मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त करता है और न परमगतिको तथा परमसुखको ही।'

हमें भौतिक खतन्त्रताके साथ ही आत्माकी खतन्त्रता

—जो सच्ची खतन्त्रता है—प्राप्त करनी चाहिये और बाहरी विरोधियोंसे सम्बन्धितिच्छेद करनेके साथ ही अपने अंदर बैठे हुए असत्य, हिंसा, काम, क्रोध, छोम और वैर आदि शत्रुओंका भी समूछ नाश करना चाहिये। यह काम माषणों तथा छेखोंसे नहीं होगा। इसके छिये भगवत्कुपापर विश्वास करके साधना करनी पड़ेगी और यही अवश्य कर्तव्य है। भारतवर्षके पास तो यही परमधन है जिसकी रक्षा और वृद्धि करके इसे जगत्के त्रिताप-तप्त जीवोंमें वितरण करना चाहिये। ऐसा न करके हम यदि खतन्त्रता और विजयकी झूठी शानका ढंका पीटते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। आत्मा परतन्त्र ही रहेगा और उसका और भी पतन होगा। भगवान्ने गीतामें कहा है—

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा छोभस्तसादेतत्त्रयं त्यजेत्॥ (१६।२१)

'काम, क्रोध और छोम ये तीन प्रकारके नरकके द्वार हैं और आत्माका पतन करनेवाले हैं। इसिंख्ये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये।'

(0).

#### शान्तिका अचुक साधन

सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपापत्र मिळा। आपके 'प्रश्नोंके उत्तरमें निवेदन है—

(१) भगवान् विष्णु, राम, श्रीकृष्ण और शङ्करजी आदि भगवान्के जिस नाम-रूपमें आपकी विशेष रुचि हो, आप उसीको अपना परम इष्ट मानकर उनकी आराधना करें। असल्में एक ही मगवान्के ये सब विभिन्न खरूप हैं। इनमें छोटे-बड़ेकी भावना करना अपराध है। जिस खरूपमें अपनी निष्ठा हो, उसकी मिक्त करे और शेष खरूपोंके लिये यह माने कि मेरे ही इष्टदेव इन सब खरूपोंको धारण किये हुए हैं।

ऐसा मान लेनेपर न तो अनन्यतामें बाधा आती है और न किसी अन्य भगवत्-खरूपका अपमान ही होता है। जो लोग भगवान्के किसी भी खरूपकी निन्दा या अपमान करते हैं, वे वस्तुतः अपने ही भगवान्का तिरस्कार करते हैं।

(२) संसारमें जो कुछ है, सब भगवान्का ही रूप है और जो कुछ हो रहा है, सब भगवान्की छीछा है, परंतु जहाँ-जहाँपर विशेष विभूति और पूज्य सम्बन्ध हो, वहाँ विशेष रूपसे भगवान्की भावना करनी चाहिये। माता-पिताको भगवान्का ही खरूप समझकर उनकी सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये और उनकी आज्ञाओंका पाछन कर उन्हें सुख पहुँचाना चाहिये। इस प्रत्यक्ष भगवाखरूपोंकी पूजा करनेसे भगवान् बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्त पुण्डरीककी कथा प्रसिद्ध है। साथ ही गृहस्थके पाछनके छिये धर्म और न्याययुक्त आजीविकाके कर्म भी भगवत्-पूजाके भावसे करने चाहिये। भगवत्पूजाका भाव रहनेपर प्रत्येक शास्त्रोक्त और वैध कर्म भगवान्का भजन वन जाता है।

माता-पिताकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करना निश्चय ही धर्म है, परंतु यदि वे पापकी आज्ञा दें—चोरी, हिंसा, व्यमिचार, असत्य आदिका आचरण करनेके लिये कहें तो उसे नहीं मानना चाहिये। माता-पिताकी आज्ञाका पालन करनेमें अपनेको बड़े-से-बड़ा त्याग करना पड़े, यहाँतक कि नरकमें भी जाना पड़े तो उसे भी खीकार करना चाहिये, परंतु जिस आज्ञाके पालनसे आज्ञा देनेवाले माता-पिताका भी अनिष्ट होता हो, उस आज्ञाको उनके हितके लिये नहीं मानना चाहिये। चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदिकी आज्ञासे उनका अवस्य ही अनिष्ट होगा, क्योंकि ये बड़े पाप हैं और इनके करवाने-वाले वे बनेंगे। ऐसी अवस्थामें उनकी आज्ञा न मानकर उन्हें विनयके साथ समझाना चाहिये और श्रीमगवान्से उनकी बुद्धि शुद्ध करनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये।

ऐसा करते हुएं भी न तो किसीके प्रति द्वेष करना चाहिये और न भैं श्रेष्ठ हूँ और ये निकृष्ट हैं इस प्रकार अपनेमें श्रेष्ठताका अभिमान और उनमें हेय-बुद्धि ही करनी चाहिये।

(३) यद्यपि संसारके नश्वर भोगोंकी प्राप्तिके लिये भगवान्से प्रार्थना करना उच्चकोटिकी भक्ति नहीं है. तथापि विश्वासपूर्वक यदि ऐसा किया जन्य तो कोई बुरी बात भी नहीं है, वह भी भक्ति ही है, अवश्य ही सकाम होनेसे उसका स्तर नीचा है। आपको भगवानमें विश्वास करना चाहिये और यह समझना चाहिये कि 'भगवान नित्य सभी स्थितियोंमें मेरे साथ हैं, वे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ और सर्वेश्वर होते हुए भी मेरे परम आत्मीय हैं। उनकी कृपा तथा प्रेमसे मैं सराबोर हूँ । मेरे ऊपर-नीचे, दाहिने-बायें, भीतर-बाहर सर्वत्र उनकी कृपा भरी हुई है। एक क्षणके लिये भी मैं कभी उनकी कृपासे विश्वत नहीं होता । वे कृपामय हैं । उनका श्रीविग्रह कृपासे ही वना है। अतएव वे किसीपर भी कभी अकूपा नहीं कर सकते । वे मेरी प्रत्येक आवश्यकताको जानते हैं और उनमें जो उचित होंगी, उन्हें वे अवश्य ही पूरा करेंगे।' यों उनकी कृपापर विश्वास करके उनके नामका जप करते रहिये। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा करनेपर आपको अवस्य ही शान्ति मिलेगी। यही शान्तिका अचूक साधन है । भगवान्ने श्रीमुखसे कहा है—

मोकारं यश्वतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्। सुद्दं सर्वभूतानां श्वात्वा मां शान्तिमृञ्छति॥

'जो मुझको समस्त यज्ञतपोंका मोक्ता, सर्वछोक-महेश्वर और समस्त प्राणियोंका (बिना किसी मेदभावके) सुदृद् जान लेता है, वह परम शान्तिको प्राप्त होता है।'

(2)

## उत्कट इच्छासे ही मगवत्त्राप्ति होती है

सप्रेम हरिस्मरण ! आपका कृपापत्र मिछा । उत्तरमें निवेदन है कि भगवस्त्राप्तिका सबसे प्रथम और परम

आवश्यक साधन है भगवत्प्राप्तिकी उत्कट इच्छा—ऐसी इच्छा कि जैसे प्याससे मरते हुए मनुष्यको जलकी होती है । इस प्रकारकी तीत्र और अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो जानेपर—जैसे प्यासेको जलका अनन्य चिन्तन होता है और जल मिलनेमें जितनी ही देर होती है, उतनी ही उनकी न्याकुळता बढ़ती है, वैसे ही भगवान्का अनन्य चिन्तन होगा और भगवान्के लिये परम न्याकुळता होगी। इससे सहज ही भगवान्की प्राप्ति हो जायगी । याद रखना चाहिये, भगवान् किसी कर्मके फलक्ष्पमें नहीं प्राप्त होते, वे तो प्रबल और उत्कट इच्छा होनेपर ही मिलते हैं। ऐसी इच्छा होनेपर अपने-आप ही सारे कर्म उनके अनुकूछ हो जाते हैं और उसकी प्रत्येक चेष्टा भक्ति बन जाती है। फिर वह यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रीय और खाना-पीना, सोना-उठना, चलना-फिरना, कमाना-खोनां आदि लैकिक जो कुछ भी करता है, सब खाभाविक ही भगवान्के लिये करता है। क्योंकि भगवान् ही उसके परम आश्रय, परम गति और परम प्रियतम होते हैं। उसकी सारी आसक्ति, ममता और प्रीति सब जगहसे सिमटकर एकमात्र अपने प्राण-प्राण श्रीमगवान्के प्रति ही हो जाती है। वह अनवरत उन्हींका स्मरण करता रहता है। भगवान् जब इस प्रकार उसंकी व्याकुल इच्छाको देखते हैं, तब सहज ही आकर्षित होकर उसके सामने प्रकट हो जातें हैं और उसे अपने अङ्गमें लेकर अपने हृदयसे लगाकर सदाके लिये निहाल कर देते हैं। भगवान्ने कहा है-

अनन्यचेताः सततं यो मां सारित नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ - (गीता ८। १४)

'जो मनुष्य अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मेरा

स्मरण करता है, उस नित्य मुझमें छ्यो हुए योगीके छिये मैं मुळम हो जाता हूँ, वह मुझे सहजर्हामें प्राप्त कर लेता है।

आपने लिखा कि भीं अपने जीवनका प्रत्येक कार्य भगवान्का समझकर ही करूँ-ऐसा क्योंकर हो सकता है ?' इसके उत्तरमें पतिव्रता पत्नीका उदाहरण हमारे सामने हैं। वह पतिके चरणोंमें आत्मनिवेदन कर अपने पृथक् अस्तित्वको और अपनी पृथक् आवश्यकताको सर्वया मिटा देती है एवं जीवनभर जो कुछ करती है, सब पति-सुखके छिये ही करती है। इसी प्रकार भगवान्के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देनेपर सहज ही उसका प्रत्येक कार्य भगवानके छिये ही होतां है । उसका कोई पृथक् प्रयोजन ही नहीं रह जाता। वह जीता है भगवानुके छिये और मरता है भगवान्के छिये। वह अपने प्रत्येक श्वासमें, प्रत्येक चेष्टासे केवल भगवत्कार्य ही करता है। ऐसे आत्म-समर्पित भक्तका हृदय और उसका पवित्र शरीर भगवानुके निर्बाध छीछाक्षेत्र बन जाते हैं। उनके द्वारा मगवानुकी ही छीछा होती है। ऐसे भगवद्गतप्राण महात्मा ही भगवानके सच्चे संदेशवाहक होते हैं और अपने सहज सदाचरणोंके द्वारा अनायास ही जगत्के जीवोंको पवित्र भगवद्धाममें पहुँचानेका पावन प्रयास करते रहते हैं। उनकी मूक शिक्षासे जगत्का जैसा कल्याण होता है, वैसा छाखों-करोड़ों भाषणों, लेखों और प्रचार-कार्योंसे कदापि नहीं हो सकता।

आपने अपने छिये आवश्यक कार्य पूछा, सो सबसे बढ़कर आवश्यक कार्य आपके, मेरे तथा प्रत्येक मनुष्यके छिये. यही है कि वह मानव-जीवनके परम और चरम छक्ष्य भगवसासिको समझे और सावधानीके साथ तत्पर

होकर उसीकी साधनामें संख्या हो जाय।

## साधन-सर्वस्व

( लेखक--श्रीबाब्लालजी गुप्त 'स्याम' )

एक ओर विपय-समूहकी उत्तालतरक्कोंसे युक्त भोगसागर और इसके दूसरी ओर स्थिर शान्त परम पुरुष ज्योतिर्मय ब्रह्म । एक ओर अनेक कामनावासनावासित चञ्चल मन और काम-कोधादि उसकी सेना तथा दूसरी ओर कूटस्थविद्वारी आनन्दधन शान्त आत्मा । ये. दोनों चञ्चल और शान्तभाव बाहर तो संसारमें तथा अंदर अपने मानसमन्दिरमें सदासे विराज रहे हैं । आत्मा सचिदानन्दधन अर्थात् शान्त एवं प्रकाशस्त्रस्प चेतन तथा आनन्दमय और अविनाशी है और इसके विपरीत सब जड, दु:खमय और विनश्वर है । इधर संसारमें वाहर—

पुरइन सघन ओट जरू वेगि न पाइय मर्म । मायाच्छन्न न देखिये जैसे निर्गुन ब्रह्म॥

और उधर-

भृमि परत मा ढाबर पानी । जनु जीविह माया रूपटानी ॥ ईस्तर अंस जीव अविनासी । चेतन अमरू सहज सुख रासी ॥ सो मायावस मयउ गोसाई । ......

यह अंदरकी दशा है। भगवती श्रुति कहती है—

पराश्चि खानि च्यतृणस्त्वयंभूस्तसात्पराङ् पश्चिति नान्तरात्मन् । (कठ०२।१११)

अर्थात् स्वयम्भू (परमातमा) ने इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है जिससे कि जीव बाह्य विषयोंको ही देखता है, अन्तरात्माको नहीं। यही कारणं है कि इन्द्रियजन्यं भौतिक सुखको ही सुख मानकर उसके ही प्रयत्नमें लगा हुआ है और उसके भोगमें ही सुख है ऐसा उसको विश्वास हो गया है। परंतु वास्तवमें वह अममें ही है; क्योंकि सुख या आनन्द आत्माके अतिरिक्त और कहीं है ही नहीं। यह वैषयिक सुख भी आत्माके सम्बन्धसे ही प्राप्त होता है—

'अस्य पुरातन छुधित स्त्रान अति ज्यों मरि मुख पकंरै। निज तालूगत रुधिर पान करि मन सन्तोप धरै॥ (विनय-पत्रिका ९२।४)

जिस पुण्यात्माको वास्तविक सुखकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वह फिर उसके उद्गमस्थानको ही दूँदता है— कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्विमच्छन्। (कठ०२।१।१)

. — जिसने अमृतत्वकी इच्छा करते हुए अपनी इन्द्रियोंको रोक लिया है — बाह्य विषयोंसे समेट लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्माको देख पाता है। भगवान्ने गीतामें भी यही कहा है —

> यदा संहरते चार्यं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वेशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ (गीता २ । ५८)

अर्थात् जैसे कछुआ अपने अङ्गोंको समेट छेता है वैसे
. ही जब पुरुष सब ओरसे इन्द्रियोंके विषयोंसे अपनी इन्द्रियोंको
समेट छेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। योगकी दृष्टिसे
यह प्रत्याहार है, क्योंकि इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे सम्बन्ध न
रखकरे चित्तके खरूप हो जाना ही प्रत्याहार है—

'स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।' (योगदर्शन साधनपाद ५४)

अव यहाँपर यह अनुभव होता है कि जब इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर अंदर खींचा जाता है तब मनमें सङ्कल्प-विकल्प अत्यिषक बेगसे उत्पन्न होता है। साधारण स्थितिसे कहीं अधिक वह उछल-कूद करता है और इन्द्रियद्वारोंसे बाहर निकलकर मोग प्राप्त करने (देखने, मुनने) को ब्याकुल हो जाता है। ऐसी अवस्थामें विशेष सावधानीकी आवश्यकता है। ऐसे समयमें श्रीगुरुप्रदत्त मन्त्र जप अथवा इष्टमन्त्र जप करनेमें मनको लगा देना चाहिये। मनको मन्त्र-जपका कार्य मिल जानेसे बाह्य विषयसमृहोंकी व्याकुलता धीरे-धीर छूट जावगी। यदि उस समय और विचार उत्पन्न होने लगें तो विचार करनेकी साधन जो बुद्धि है, उसे मन्त्रके अर्थका विचार करनेमें अथवा मन्त्रप्रतिपादक देवतामें, परमात्माके भावमें लगा देना चाहिये।

'तजापसादर्थभावनम् ।' (योगदर्शन, समाथिपाद २८)

यह योगमार्ग है। भक्तको अपने इष्टके स्वरूपमें चित्त लगाना, भ्यान करना तथा मन्त्र जपना चाहिये। इसमें भेद कोई नहीं है। भक्त रूपकी भावना करता है तथा योगी भाव-की। तात्पर्य यह है कि परमात्मभावनाकी आवस्यकता है। इस प्रकार भावना करते-करते चित्तको उसी ध्येयमें अर्थात् उपास्य-एकमात्र परमात्मामें सजातीय प्रत्ययप्रवाहपूर्वक लगाकर तदाकार करना चाहिये।

'तन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम् ।' (योगदर्शन, विभूतिपाद २)
उसमें ज्ञानकी एकतानता अर्थात् एकाकार तैल्धारावत्
अविच्छिन्न वृत्तिका प्रवाह ही ध्यान है, ध्येयसे अतिरिक्त और
कोई ज्ञान या सङ्कल्प बीचमें न आने पावे—एकाकार प्रवाह
होता रहे, यही ध्यान है । इसके प्रभावसे वृत्ति अन्तर्मुख
होगी और तब आत्मानुभव करना चाहिये। उस स्क्ष्मातिसूक्ष्म वृत्तिको भी लय करते-करते जब एकमात्र (अस्तिभाति-प्रियरूप) ज्ञान ही शेष रह जाय और ज्ञान ही नहीं
अपितु उस अवस्थाका द्रष्टा, साक्षी जो है, उसीको अपना
स्वरूप समझना चाहिये। अन्तमें साक्षी-साक्ष्यभाव भी नहीं
रहेगा। इसके लिये ही—

'दरयते त्वज्यया बुद्धशा सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः।' ( कठ० १ । ३ । १२ )

—रूप सूक्ष्म बुद्धि और— यदा पञ्चावतिप्रन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्॥ (कठ०२।३।१०)

रूप-अनुभवका निर्देश श्रुतिने किया है कि जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सहित आत्मामें स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, वह परम गित है। उस अतीन्द्रिय और केवल ग्रुद्ध बुद्धिमाह्य जो आनन्द है (वहाँपर बुद्धिमाह्य भी कहना ठीक-ठीक नहीं वनता, केवल लक्ष्य-निर्देशके लिये ही ऐसा कहा जाता है; क्योंकि 'यो बुद्धेः परतस्तु सः' (गीता ३।४२) ऐसा कहा गया है) उसको अपने आत्मामें स्वयं ही अनुभव करता है तथा उससे बदकर और कोई सुख न मानता हुआ भारी-से-भारी दुःखसे भी विचलित न होकर उस आत्यन्तिक आत्म-सुखको ही सर्वोपरि सुख समझकर उसमें ही संतुष्ट रहता है। इसी योगको ही न उकताये हुए चित्तसे करनेकी आज्ञा भगवान्ते (श्रीगीता अध्याय ६ में स्रोक २० से २५ तक) देकर उसका वर्णन किया है। इस योग-सम्बन्धी आत्माकार दृत्तिको—

'असीत्येवोपलञ्धन्यस्तस्वभावेन चोभयोः।

(कठ० २।३।१३)

—कहकर श्रुतिने जिसके अनुभवका संकेतमात्र किया है—
'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।'
( ब्रह्मोपनिषद )

— कहकर जिसे मन-वाणीसे अगोचर कहा है उसका वर्णन वाणीसे नहीं हो सकता, उसका स्वयं अनुमव होता है—

समाधिनिध्र्तमळस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्। न शक्यते वर्णयितुं तदा गिरा स्वयं तदन्तःकरणेन गृझते॥ (मैत्रायण्युपनिषद् ४।९)

इस प्रकार योगमार्गंसे आत्मानुभवरूप उपासना होती है। मूँजंके अंदरसे सींकके अनुसन्धानकी माँति हृदय एवं बुद्धिरूप गुहामें ही आत्मदर्शनानुभृति होती है। मिकिमार्गमें, सगुण ध्यानमें भी यही बात है—भेद कुछ नहीं है। केवल कहनेमात्रको साधन-भेद है। साध्य-तत्त्व एक ही है। क्योंकि उसमें भी, हृदय-कमलमें भगवानके रूपका ध्यान करता हुआं सर्व अङ्गोंका ध्यान करके, फिर केवल मुख-कमलकी भावना करते हुए भगवान्के गुद्ध खरूपमें आल्द्ध होकर और कुछ भी चिन्तन न करे। इस प्रकार तीव ध्यान-योगसे वह भक्त भगवान्के गुद्धखरूपमें तदाकार हो जाता है और अपनेमें परमात्माको प्राप्त करता है (श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्धके १४ वें अध्यायमें इसका स्पष्ट वर्णन है)।

वास्तवमें सब प्रकारसे एक परमात्मा ही उपास्य है और उसकी ही उपासना सब प्रकारसे होती है। तत्त्वदृष्टिसे विचार कीजिये कि श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीविष्णु, शङ्कर, दुर्गा, सूर्य. प्रभृति जितने भी देवोंकी उपासना की जाती है, उन सबके नाम और रूप अलग-अलग हैं। यथा श्रीराम नाम है और **'नीलाम्बुजश्यामल' रूप, 'सशङ्खचक' रूप और वि**णानाम, 'वंशीवाला रूप' श्रीकृष्ण नाम, शङ्कर नाम, शिव नाम, 'कर्परगौरम्' रूप आदि-आदि । अतः जितने ही नाम हैं उतने ही रूप हैं। इस प्रकार अनेक नाम तथा अनेक रूप हैं। परंत परमात्मा तो एक ही है और वह सबका है, सबमें है तथा सर्वत्र है । इसलिये यदि विष्णु-उपासक और शिव-उपासक अथवा अन्य-अन्य उपासक अपने ही इष्टदेव विष्णुः शिव प्रसृतिके नामरूपमात्रको ही परमात्मा माने, औरको नहीं, तब इस प्रकार अनेक नाम-रूपतासे, नामरूपकी परिच्छेदताने ही अज्ञानके कारण अनेक परमात्माकी कल्पना हो जायती। वास्तविकता तो यह है कि उस नाम-रूपका जो आधिकान-तत्व है, वह सत्-चिदानन्दधन तत्त्व एक ही है और वही विष्णुमें है, वही शिवमें है, वही श्रीरानमें है, वहां श्रीकृष्ण में है तथा वही अन्यमं है । एक ही चिदानन्दघनकी सत्ता अधिष्ठानरूपसे सबमें खेल रही है और उसीका चिदानन्दिवग्रह घनीभृत होकर राम-कृष्ण-शिव प्रभृति देवोंके रूपमें प्रकट हुआ है और उसीके अल्या-अल्या नाम हैं । अधिकारी-भेदसे जिस देवताके चरित्रमें भक्तकी श्रद्धा है उसी देवताकी उपासनाका विधान उस भक्तके लिये किया गया है जिससे उसमें उसका प्रेमभाव बना रहे । सबका अधिष्ठान तो एक ही वह सचिदानन्दघन परमात्मा ही है । परंतु ध्यान रहे कि उन सबका विग्रह साधारण संसारी पुरुषोंकी भाँति नहीं है। अपितु दिन्य है 'जन्म कर्म च मे दिन्यम्' (गीता ४।९) और वे माया एवं कर्मके वशमें भी नहीं होते, माया उनके वशमें होती है—

'छेशकर्मविपाकाशयैरपरासृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः।' ( योगदर्शन १ । २४ )

साधारण जीवोंकी भाँति वे क्लेश कर्म आदिके वश्में न होकर उससे असंक्षिष्ट रहते हैं। वे भक्तानुमृहकाम्यया ही स्वेच्छावश सगुणरूपसे प्रादुर्भूत होकर लीला करते हैं, केवल नाम-रूपमें ही कहनेका मेद रहता है। इसीलिये 'नाम रूप दुइ ईस उपाधी' गोखामी तुलसीदासजीने भी कहा है, अतः भक्तको भी उसी परमात्माकी ही प्राप्ति होती है। वेदान्त-विचारसे भी 'अविद्योपाधिको जीवः', 'मायोपाधिक ईश्वरः', 'अविद्यामायारहितं तद् ब्रह्म'—इस दृष्टिसे अविद्या और मायाकी उपाधि निकाल देनेसे परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है।

मायाविद्ये विहायैव उपाधी परजीवयोः। अखण्डं सिच्चदानन्दं परं ब्रह्मैव छक्ष्यते॥ (पञ्चदशी, तत्त्वविवेक ४८)

इस भाँति अपने अन्तःकरणका भी अधिष्ठान वही तत्त्व है जो सबका अधिष्ठान है और सबमें है। 'तत्त्वमिक' महा-वाक्यसे श्रुतिने इसका लक्ष्य कराया है और—

'सो तें ताहि तोहि नहि मेदा । वारि बीचि इव गावहिं बेदां॥'

इसीका अनुवाद है। अतः अपने हृदय-गुहामें अपना ही अनुसन्धान करना अपने ही अधिष्ठानका अनुमन करना उसी तत्त्वकी ही उपलब्धि करना है जो सबमें है। 'दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यित्स्वहैव निहितं गुहायाम्'

( मुण्डक्० ३ । १ । ७ )

'हृदा मन्वीशो मनसाभिक्छसो' ( व्वेताश्वतर ० ३ । १३ )

'तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्' ( कठ० २ । २ । १२ )

—कहकर श्रुतियोंने घोषणा की है कि अपनी बुद्धिमें स्थित, हृदयगुहामें स्थित, अपनेमें ही स्थित उस ज्ञानस्वरूप अपने आत्माको जो लोग अनुभव करते हैं, उन्हींको अक्षय नित्य ज्ञान्ति मिलती है औरोंको नहीं।

अतः जिस किसी भी भाँतिसे हो — चाहे शानयोगसे, चाहे भिक्तयोगसे अथवा किसी योगसे हो, उस तत्त्वकी ही प्राप्ति करनी चाहिये । और इसके लिये इन्द्रिय निग्रह, आत्मसंयम तथा विचारकी परमावश्यकता है। विना इन्द्रिय निग्रहके केवल मौखिकशानसे साधनशून्य रहकर इसे प्राप्त करना असम्भव है; क्योंकि—

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्॥ (कठ०१।२।२४)

अर्थात् जो पाप-कर्मसे नहीं निवृत्त हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त नहीं हैं, जिसका चित्त असमाहित है, वह इसे आत्मज्ञानद्वारा (प्रज्ञाद्वारा) नहीं प्राप्त कर सकता। अतः इन्द्रिय-निग्रहपूर्वक आसनपर वैठकर अन्तर्मुखी वृत्तिद्वारा समाहित होकर आत्मचिन्तन करना चाहिये तथा व्यवहारमें ग्रुद्ध चरित्रमय जीवन व्यतीत करके, विषयमोग-लोखपता छोड़कर आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिये। तभी अन्तःकरण ग्रुद्ध होगा और आत्मिखितिकी योग्यता प्राप्त होगी और तव संसारके सोरे सुख उस आत्मजन्य सुखके आगे तुच्छ प्रतीत होंगे।

ृ इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। ( केन० २ । ५ )

> 'अयं तु परमो धर्मो यद् योगेनात्मदर्शनम् ॥' (योगियाश्रवस्त्रय)

उसीको तत्त्वज्ञानी लोग और ब्रह्मयोगी लोग परमात्मा तथा भक्त लोग मगवान् कहते हैं।

वदन्ति तत्तस्वविदस्तस्वं यज्ज्ञानमद्भयम् । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ (श्रीमद्भा०१।२।११)

वही एकमात्र ध्येय, ज्ञेय एवं परमाराध्य है।

## साधु कोन हैं ?

证法证法实际证据证法证法证法证法证法证法

यथालञ्घोऽपि सन्तुष्टः समचित्तो जितेन्द्रियः। हरिपादाश्रयो लोके विप्रः साधुरनिन्दकः ॥ निर्वेरः शान्तो दम्भाहङ्कारवजितः। सदय: निरपेक्षो म्रनिर्वीतरागः साधरिहोच्यते ॥ लोममोहमद्क्रोधकामादिरहितः कुष्णाङ् प्रिश्ररणः साधुः सहिष्णुः समदर्शनः ॥ म्रनिः पतो गोविन्दचरणाश्रयः । सर्वधतदयः कार्णी विवेकी साध्रुचमः ॥ कुष्णापितप्राणश्ररीरबुद्धिचित्तेन्द्रियस्रीस्त्तसम्पदादिः आसक्तचित्तः अवणादिमक्तिर्यस्येह साधुः सततं हरेर्यः ॥ कृष्णाश्रयः कृष्णकथानुरक्तः कृष्णेष्टमन्त्रस्मृतिपूजनीयः। कुष्णानिश्रध्यानमनास्त्वनन्यो यो वै स साधुर्ध्वनिवर्य कार्ष्णः ॥

दैवेच्छासे जो कुछ मिल जाय, उसीपर जो संतोष करता है, जिसके चित्तमें समता है. जिसने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, जो भगवानके चरणोंकी शरण लेकर रहता है तथा संसारमें किसीकी भी निन्दा नहीं करता, वही ब्राह्मण 'साधु' माना गया है। जिसके मनमें किसीके प्रति वैर-भाव नहीं है, जो सबके प्रति द्याल है, जिसका मन शान्त है, जो दस्म और अहंकारसे रहित है तथा जो किसीसे कुछ अपेक्षा नहीं रखता, वह वीतराग मुनि इस संसारमें 'साधु' कहा जाता है। जो लोम, मोह, मद, क्रोध और काम आदिके प्रसावमें नहीं! आता, मगवान् श्रीकृष्णके चरणोंकी रारण लेकर सुखसे रहता है, शीत-उष्ण आदि द्वन्द्वींको धैर्यपूर्वक सहन करता तथा सवमें समान दृष्टि रखता है, वही पुरुष 'साधु' माना गया है। जिसके चित्तमें सब जीवोंके प्रति समान भाव है, जो मुनि (भगवत्तत्त्वका मनन करनेवाला) और वाहर-भीतरसे पवित्र है, जिसने भगवान गोविन्दके चरणोंका आश्रय छे रक्खा है, जो सब जीवोंपर दया करता और सत्-असत्का विवेक रखता है, वह श्रीकृष्ण-भक्त पुरुष ही सर्वोत्तम साधु है। जिसने अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धिको तथा स्त्री, पुत्र एवं सम्पत्ति आदिको भी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोमें समर्पित कर दिया है, जिसका मन केवल भगवानमें ही आसक है, भगवानकी महिमा एवं लीला आदिके अवण-कीर्तन आदिमें जिसकी भक्ति है तथा जो सदा-सर्वदा भगवान्का ही होकर रहता है। वही साधु है। सुनिश्रेष्ठ ! जो श्रीकृष्णके रारणागत, श्रीकृष्णकी कथामें अनुरक्त और श्रीकृष्णके ही अभीष्ट मन्त्रके जफ-सरण आदिके कारण पूजनीय है, जिसका मन निरन्तर श्रीकृष्णके ध्यानमें ही संलग्न है और जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त है; वही 'साधु' मानने योग्य है।



# कोधका बुरा परिणास

क्रोधः प्राणहरः शत्रः क्रोधोऽमितस्रुखो रिपुः । क्रोधोऽसिः सुमहातीक्ष्णः सर्व क्रोधोऽपक्षेति ।। तपते यतते चैव यच दानं प्रथच्छति । क्रोधेन सर्व हरति तस्रात् क्रोधं विवर्जयेत् ॥

यत् क्रोधनो यजित यच ददाति नित्यं यद्वा तपस्तपति यच जहोति तखा। प्रामोति नैव किमपीह फलं हि लोके मोधं फलं मवति तस्य हि कोपनस्य।।

(बामनपु० ४३। ८९)

सञ्चितस्थापि महतो वत्स छोशेन भानवैः । यशसस्तपसम्बैव क्रोधो नाशकरः परः ॥ (विष्णुपुराण १।१।२२)

कोघ प्राणनाशक शत्रु है; कोध अपरिमित मुखवाला वैरी है; कोध बड़ी तेजधार तलवार है, कोध सब कुछ हर लेता है; मनुष्य जो तप, संयम और दान आदि करता है, उस सबको वह कोधके कारण नष्ट कर डालता है। अतएव कोधका त्याग करना चाहिये।

कोधी मनुष्य जो कुछ पूजन करता है, नित्य जो दान करता है, जो तप करता है और जो होम करता है, उसका उसे इस लोकमें कोई फल नहीं मिलता। उस कोधीके सभी फल वृथा होते हैं।

वत्स ! मनुष्यके द्वारा बहुत क्वेशसे सिच्चित किये हुए यश और तपको भी क्रोध सर्वथा विनाश कर डालता है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*